



#### ॥ श्री ॥

#### सीतारामगुण्यामपुण्यारण्यविहारिणी

सत्य ही जिनका जीवन था, धर्म ही जिनका प्राण था, सारत्य ही जिनका स्वभाव था, विश्वास ही जिनका सम्बल था, सुत्र्यवस्था ही जिनकी चेतना थी, सजलता ही जिनकी स्त्रात्मा थी, स्वच्छता ही जिनकी कला थी, करुणा ही जिनकी कविता थी, श्वात्महद्दता ही जिनकी दीप्ति थी, स्फूर्ति थी, वाणी थी, जिन्होंने मेरे तुतले-वय से मुक्ते जीवन दिया, जो मेरे लिए माता-पिता और ईश्वर थी

सद्य:स्वर्गीया

भारत की उन्हीं पावन पौराणिक आत्मा

पूजनीया

बहिन कल्पवती देवी

के

चरण कमलों में ऋर्षित

श्री काशी निवसत्त्र द्वितीया; मण १६६६ वहिन के प्यार का ऋकिंचन भाई 'सुच्छन'

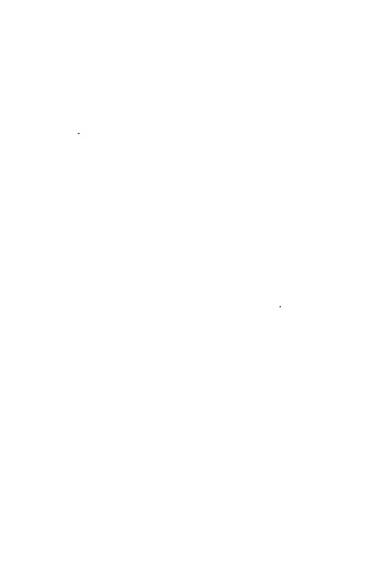

### निवेदन

'कवि श्रीर काव्य' के वाद की मेरी यह पुस्तक हैं। रचनाक्रम से यद्यपि इसे पहले ही प्रकाशित हो जाना चाहिए था,
तथापि 'सञ्चारिणी' के विचारों के पूर्व-परिचय के रूप में
'साहित्यिकी' ही इससे पहले प्रकाशित हो गई। 'साहित्यिकी'
में मेरे कुछ प्रारम्भिक साहित्यिक रचना-काल की, कुछ 'हमारे
साहित्य-निम्माता' तथा 'कवि श्रीर काव्य' के बीच की, कुछ
'सञ्चारिणी' के लेखन-काल की रचनाश्रों का संप्रह है। एक
दृष्टि से वह मेरे श्रव तक के विभिन्न साहित्यिक प्रयासों की
शृंखला है। यदि साहित्यिक निवन्धों के पूर्व से मेरे गद्यपरिचय की श्रावश्यकता हो तो 'जीवन-यात्रा' भी पाठकों तक
पहुँच चुकी है।

ं किव और काव्य' के वाद प्रकाशित होनेवाली 'साहित्यिकी' जहाँ मेरे श्रव तक के प्रयत्नों श्रीर विश्वासों की मेरी स्वीकृति है, वहाँ मेरे भावी मनन-चिन्तन की सांकेतिकी भी। 'साहित्यिकी' में मैंने विविध युगों का सामश्वस्य लेकर चलने का प्रयत्न किया

है। एवं 'सभारिग्री' में मेरे प्रयत्न श्रीर विश्वास श्रन्तरीत्मुख हो न रहकर बहिमुख भी हो गये हैं।

'मचारिनी' में एकाप मेरी तथा मुद्रग्र-सन्बन्धी जो भूलें रह गई हों उन्हें महद्य इसा करेगे।

शरद के नारी निरूपण में में मुख्यत: श्रपनी यहन के रणक्तिय मे, श्रंशत: शरद के एक महद्य ममीज्ञ की पंक्तियों में. लाभान्तित हुआ हूँ। श्राभारी हूँ।

'सक्यारिकों' के ये निवन्य प्रकीर्कक नहीं, बस्कि परस्पर समयद हैं, विविध युगों के प्रतीक-स्वरूप। इनमें मैंने साहित्यिक इतिहास को भी अपनी अभिज्यक्ति में स्पर्श किया है।

पान राननीति की भौति ही साहित्य में भी अनेक 'वाद'
प्रवित्त हो रहे हैं। राननीतिक परिध्यितियों के संवर्ष से
प्रांतन में भी उपतान्त्रधा हो रहा है, फलनः जीवन का प्ररन्
'हर साहित्य को भी नये हिंदुकोंगों से देखा-सम्भा जा रहा है।
हिंदुकोंगों में उसी प्ररार अनेकता हो सक्ती है जिस प्रकार तृपार्थ
विविद्या में एंगन देने के दिए विभिन्न स्रोणों में। इस भिन्नता
के बारण 'पाद' 'यनेक हो सक्ते हैं हिन्सु उन्ते 'विवाद' बनाना
हिंदीप रहीं। वोई भी 'पाद' यदि सनमूच अपने अपयन्तर
है जीव करवाद की आपीत रसक्त अपना पादता है, यो
वा दिराद ही करवाद स्वाद कर सामित करता है और भिन्नवाची में

'सब्चारिणी' में मैंने अपनी दृष्टि से एक सामक्षस्य उपस्थित किया है, साहित्य में मैं ऐसे अन्य प्रयत्नों की भी सदिन्छ। करता हूँ।

'सश्चारिणी' मेरे अत्यन्त संकट काल में प्रकाशित हो रही है।

मेरे लिए यह एक अभृतपृत्वे समय है। न केवल मेरा जीवन,
विस्क मेरी रचनाएँ जिनके स्नेह-संरच्चण में पालन पोपण पाती
आई हैं, जो जीवन यात्रा के दुर्गम पथ पर अपनी ममता का
अञ्चल मेरे मस्तक पर रखे हुए सौ-सौ असुविधाओं में भी मुक्ते
सव तरह से अग्रसर किये हुए थीं, मेरी वे पूजनीया वहन गत
माचे में इस संसार से विदा हो गई। मेरी रचनाओं में शब्द
मेरे रहते थे, आत्मा उनकी। वे स्वयं एक करुण साहित्य थीं,
इसी लिए जीवन में मैं आँसुओं को अधिक प्यार कर पाया हूँ।
और अब तो अभु ही मेरे सर्वस्व रह गये—घोर सन्तापों में मूक,
कोमल कणों में सजल।

जीवन-मरण तो सृष्टि का एक श्रानिवार्थ्य कम है। किन्तु वह मरण दु:खदायों है, जो समाज द्वारा किये गये व्यतिक्रम से जीवन के न पनप पाने के कारण पछतावा दे जाता है। सब से वड़ी कमी समाज में स्नेह-सहयोग का श्रभाव है। श्राज स्थिति यह है—'धनियों के हैं धनी, निवंलों के ईश्वर।' किन्तु 'हैवो दुवेल-धातकः'। ऐसे श्रवसर पर हम भाग्य की इच्छा कह-कर मन को भुला लेते हैं। परमात्मा करे, श्राज के सामृहिक श्रान्दोलन श्रपनी सफलता में इतने श्रुभ हों कि श्रिकिञ्चनों का

लीवन भी साधन सम्पन्न हो। तभी भेरी बहुन-जैसी खाहमाएँ

इसी वसुचा की स्वते मानकर यहाँ मुखी होंगी। भाजाविली' पाउकी के सामने उपस्थित करने हुए मेरे हृहय ने पतल मृक त्यया है। विभवा बहुन की छाया में पले होने के कारण मेरे प्रतःसंस्कार बहुत कोमल हैं। समता के प्रश्नात नं ही यह कीमलना शिल्लमी नहीं है। स्त्राज की दुर्द्धणे परिस्थितियों में इतना कीमल जीवन जामें कहीं तक पनप महेगा, में नहीं मानगा।

क्षेत्रमा द्वार, काली. 23-6-25

झानिषिय दिवेदी

### क्रम

| वप | य                               |      |       | 58  |
|----|---------------------------------|------|-------|-----|
| 8  | मक्तिकाल की अन्तर्चेतना         |      |       | १   |
| २  | व्रजभाषा के छांतिम प्रतिनिधि    | •••  | ***   | 39  |
| ર  | शरत्साहित्य का श्रीपन्यासिक स्त | ₹    | ***   | ५७  |
| 8  | कला में जीवन की श्रमिव्यक्ति    | ***  | •••   | ८४  |
| ધ  | कलाजगत् भौर वस्तुजगत्           | •••  | • • • | १०० |
| Ę  | भारतेन्द्र-युग के बाद हिन्दी-क  | विता | •••   | ११४ |
| હ  | नवीन मानव-साहित्य               | •••  | •••   | १४७ |
| C  | छ।यावाद का चत्कर्ष              | •••  | •••   | 200 |
| ٩  | हिन्दी गीतिकाच्य                | •••  | •••   | २२३ |
| १० | कवि का त्रात्मजगत्              | •••  | •••   | २४१ |
| ११ | प्रकृति का काव्यमय व्यक्तिःव    | •••  | •••   | 240 |



# सडचारिणी

89 PA CU 68

## मिक्क-काल की अन्तर्चेतना

#### ?

'हमारा वैप्एव काच्य-साहित्य न दु:खान्त है, न सुखान्त; वह तो प्रशान्त है। रामायण के। लीजिये। रोमान्स और देजडी कं वाद क्या है? सीता का वनवास और राम का राज्याभिषेक; माना विषाद और हर्ष, अन्थकार और प्रकाश की उप:शान्ति। कृप्ण-चरित्र में भी इसी त्राह्ममुत्त्ते की भलक है। सौ सौ विरह-कन्दन उठा कर द्वारिकाधीश ने विश्व-जीवन के समुद्र-तट पर लोक-धर्मा का जयनाद किया। हृद्य के भीतर बहते हुए अपने ही अश्रश्रों के प्रति कठोर होकर उस के।मल-किला वृन्दावन विहारी ने प्रश्य के फाग के। विश्व-वेदना की होली में धषका कर महाशान्ति है दी।

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास,—इन चार आश्रमों की योजना ही हमारे जीवन की श्रन्तिम माँकी के परम शान्ति में दिखलाती है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य्य में संयम की कठोरता से हमारे जीवन का प्रारम्भ होता है, श्रौर श्रन्तिम आश्रम संन्यास की केमलता में उसका अन्त होता है। ब्रह्मचर्य्य की प्राभातिक उज्जलता संन्यास के सान्ध्यकाषाय में गोधूलि का श्रश्चल हो जाती है, मानो हम अपने जीवन की चित्रकला (कविता) के एक सादी कला से प्रारम्भ करते हैं, वीच में वासन्ती और इन्द्रधनुपी छटा उठाकर, अन्त में एक गम्भीर शान्त वर्ष्ण (गोधूलि) में समाप्त कर देते हैं।

े ब्रह्मचर्य से संन्यास तक के मध्य में रोमान्स और ट्रेजडी है, किन्तु ये हमारे जीवन-काव्य के गौण परिच्छेद हैं; आदि (ब्रह्मचर्य्य संयम) और अन्त (संन्यास-शान्ति) ही प्रधान हैं। कारण, हमारी संस्कृति ने संम्पूणे अनुरागों (मनोरागों) के ऊपर विराग के। ही प्रधानता दी है। जो हमारा गौण है, वह दूसरे साहित्यों का प्रधान है, इसी लिए आधुनिक साहित्य में हम रोमान्स और ट्रेजडी अथवा सुखान्त और दु:खान्त की ओर ही सुकाव पाते हैं। सुखान्त या दु:खान्त, जहाँ का साहित्यिक दृष्टिकोण है वहाँ की संस्कृति ऐहिक है। हमारी संस्कृति अतीन्द्रिय है। हमारा देश इन दिनों ऐहिक संस्कृति के सम्पर्क में भी है, अतएव, हमारे आधुनिक साहित्य की सृष्टि में वह दृष्टि भी अगोचर नहीं।

श्रपने प्राचीन साहित्य में हम यह भी देखते हैं कि अन्त में ट्रेजडी का सम्पूर्ण भार गृहिणियों के मस्तक पर ही करुणा का ताज वनकर शोभित होता है, वनवास में सीता श्रीर कृष्ण-विरह । में गोपिकाएँ करुए। की ऐसी ही सम्राज्ञियाँ हैं। पुरुष ने ट्रेजडी का भार अपने मस्तक पर नहीं लिया, यह क्यों ? पुरुप यदि यह भार लेता तो यह उसका अनिधकार होता। इतना बड़ा भार लेकर वह इस पृथ्वी पर शेप नहीं रह जाता। पृथ्वी की भाँति हमारी गृह-देवियाँ ही सर्वसहा हैं, इसी लिए वे पृथ्वी की कन्याएँ हैं; सीता की भूमि-विलीनता इसी संकेत का रूपक है। मातात्रों ने जिस संसार कें। जन्म दिया है, उसकी रचा के लिए, प्रजा-वःसलता के लिए, वे वीरवाहुत्रों का जीवित-सुरचित देखना चाहती हैं। वे मरणान्तक वेदना स्वयं लेकर अपनी स्मृति की संजीवनी से पुरुप की जीवित रहने के लिए छोड़ जाती हैं। वे मानो विधाता की एक विद्य्थतम कृति के रूप में सूखी पृथ्वी पर श्रथ-सिन्धु वहाकर चली जाती हैं श्रौर पुरुष मानो एक कवि के क्त में उनका स्मरण-कीर्त्तन करता रहता है। नारी, पुरुप के जीवन में जो करुणा-चन छहरा जाती है, उसी के कारण पुरुष शान्ति का प्रतिनिधि वन पाता है। करुणा ही मनुष्यता है। मनुष्यता के महासिन्धु में पुरुष अपनी जीवन-नौका खेता है; मधु त्रीर कैटभ-जैसे जो त्रासुर, मानवता के सिन्धु की कन्द्रियत करते हैं, वह उनका संहार करता जीता है।

सञ्चारिग्गी

जीवन की ट्रेजडी नारी के वजाय पुरुप के कन्धों पर पड़ती तो हमारे आश्रमों की व्यवस्था ही बदल जाती । तब शायद एक ही आश्रम रह जाता गृहस्थ। काव्य में एक ही रस रह जाता – शृङ्गार। उस स्थिति में राम-चरित्र और कृष्ण-चरित्र का कथानक ही कुछ और हो जाता।

#### [ २ ]

हम पौराणिक भारतीयों की वैष्णव संस्कृति कलात्मक है, जिसका परिचय हमें अपने चित्रों, मूर्तियों और दशावतार की भौकियों से मिलता है। यह सम्पूर्ण कलासृष्टि श्राध्यात्मिक संस्कृति के प्रकाशन के लिए हैं। वर्णमाला का वोध कराने के लिए जिस प्रकार शिशु-हाथों में सचित्र पोथियाँ दी जाती हैं, उसी प्रकार जनता के। ऋहश्य श्रांत्मानन्द का ज्ञान कराने के लिए हमारे समाज श्रीर साहित्य में सगुण श्राराधना श्रर्थान भक्ति-मय चित्र-काव्य उपस्थित किया गया है। इस प्रकार सत्य ने सौन्द्य्ये धारण किया है, श्रदृश्य ने दृष्टान्त पाया है। वे सगुण भांकियाँ श्राज के लैन्टने-लेक्चरों ( ब्याख्यान-चित्रों ) से र्खाधक सजीव ख्रीर मानवी हैं। वे अवैज्ञानिक नहीं, मनावैज्ञानिक हैं; जनता की रसवृत्ति से काच्य द्वारा सहयाग करती हैं।

हम सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् के चिरजपासक हैं, इसलिए कि, हम केवल लौकिक नहीं, वस्कि श्राध्यास्मिक संस्कृति के पूजक हैं। लौकिक जीवन की हमने आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा लोकोत्तर चनाया है। पश्चिमीय सभ्यता लौकिक है, अतएव वह कला के, जीवन के, अपरी ढाँचे (आकार) की ही देखती है, यहाँ इसी अथे में कला 'कला के लिए' है। किन्तु हम सुन्दरम् के स्थूल ढाँचे में सूक्ष्म चेतना की देखते हैं, इसी लिए सुन्दरम् से पहिले सत्यम्-शिवम् कह कर मानो भाष्य कर देते हैं। इस अकार हम उस चेतना की प्रहण करते हैं जिसके द्वारा सौन्दर्य साधार एवं अस्तित्वमय है।

हम अपनी संस्कृति में एक किव हैं, पश्चिम अपनी सभ्यता में एक वैज्ञानिक। स्थूलता (पाथि वता) के ही रहस्यों में निमन्न रहने के कारण वह निष्प्राण शरीर के। भी अपनी वैज्ञानिक प्रयोग-शाला में रखने के। तैयार है, जब कि हम उसे निस्सार मान कर महारमशान के। सिपुर्द कर देते हैं। जो हमारा त्यावय है, वह पश्चिम का प्राह्य है; इसी लिए वह उसे कत्रों और म्यूजियमों में सँ जोये हुए हैं। हमारा जो प्राह्य है, उसे हम सँ जोते हैं काव्य में, संगीत में, चित्र में, मृत्ति में,—व्यक्ति की स्मृति के। अर्थात् उसकी अदृश्य चेतना को। हमारे ये चित्र, हमारी ये मृत्तियाँ, जड़ता की प्रतिनिधि नहीं; जब हमने शरीर के। ही सत्य नहीं माना तब मूर्त्ति के। क्या मानेंगे! हम मृत्ति के। ही सन्यूण ईश्वर नहीं मानते। जब कोई मृत्ति खिएडत कर दी जाती है तब हम यह नहीं समम्रते कि ईश्वर का नाश हो गया, विक्र

सञ्चारिएी

उसके वदले दूसरी मूित्त स्थापित कर देते हैं। हम तो जड़-प्रतीक इस्मिलए रखते हैं कि हमें यह सांकेतिक सूचना मिलती रहे कि सत्य (चेतना) के न रहने पर जीवन इन प्रतीकों की भाँति ही जड़ हो जाता है। इन प्रतीकों के माध्यम से हम उसी सत्य का, उसी चेतना का आह्वान करते हैं।

हम व्यक्ति के। नहीं, विलेक व्यक्ति के भीतर वहते हुए रस के। महत्त्व देते आये हैं; इसी लिए हमारे यहाँ एक-एक पौराणिक व्यक्ति एक-एक रस के आलम्बन-स्वरूप प्रहण किये गये हैं। दुर्भिन्न-पीड़ित सुदामा करुणा के प्रतिनिधि, राधाकृष्ण प्रीति के प्रतिनिधि, सीताराम भक्ति के प्रतिनिधि हैं। इन तथा अन्यान्य क्यों में हमने व्यक्तियों का चित्र नहीं बनाया, बिल्क व्यक्तियों के अन्यतम प्रतिनिधियों का रस-चित्र बनाया है। उन चित्रों के साथ एक-एक आख्यान जुड़े हुए हैं, मानो प्रत्येक चित्र एक-एक मृक खरडकाव्य हों।

हमारे काव्य में जो खालम्बन मात्र है, विज्ञान के लिए वह धालम्बन ही सम्पूर्ण लक्ष्य है। विज्ञान अपने खनुसन्धानों से प्राणिशास्त्र के। जानता है, जब कि हम रसों के भीतर से हद्य का खनुसन्धान करते आये हैं। हम विज्ञान के। अपने लौकिक ख्रस्तित्व के लिए ब्रह्म करते हैं, ज्ञान के। ख्रास्मबोध के लिए, रस को खात्मीयता के लिए। इन सभी ख्रादानों में भारत का दृष्टिकाम् कला का सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम ही है।

#### [ 3 ]

मध्यकाल की हिन्दी कविता, जिसमें राधाकृष्ण और सीताराम की काँकियाँ हैं, वह गृहस्थों के नरवर जीवन में अवितश्वर का साहचर्घ्य है; सृष्टि के लिए मानो अपने कलाधर का संरक्तण है। हम मिट्टी की जीवित प्रतिमाएँ अपने प्रतिमाकार के। अपने ही जैसे रूप-रङ्गों में प्रत्यच कर अपनी अगिएत चेतनाओं के। उसमें पुर्जीभूत कर, उसके महान् श्राग्तित्व से जीवन यात्रा के लिए शक्ति श्रीर स्फ़र्ति प्रहण करती हैं। जिसमें इतनी चेतनाश्रों का सिमलन है, जिसमें सौ सौ सजीव विश्वासों का केन्द्रीकरण है, वह प्रभु निरा निर्जीव कल्पना मात्र कैसे कहा जा सकता है! श्रगणित कलकएठों से चैतन्य होकर जब शृत्य आकाश भी सजीव प्रतिध्वनि देता है, तव वह निगुंग श्रपनी श्रगिगत श्रात्माश्रों से शोभा-समाविष्ट होकर क्यों न सगुण हो जायगा ? हम तार्किक नहीं, विश्वासी हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुभव हमारे धार्मिक विश्वासों के मूल श्राधार हैं। हम सत्य की कुरेद-कुरेदकर नहीं देखते। कुरेद-कुरेदकर देखने पर, सत्य के। चत-विचत कर देने पर, तार्किक जिसे ऋन्त में कुरूप वनाकर पायँगे, उसे हम रूपवान् वने रहने देने के लिए विश्वासपूर्वक ही अपने हृदय-मन्दिर में आराध लेते हैं।

धार्मिक विश्वासों का चेत्र वह है जिसमें दुद्धि श्रीर तर्क प्रवेश करने का प्रयत्न तो करते हैं, किन्तु जितना ही प्रयत्न करते

#### सञ्चारिएगि

अनेक संशयों के लोक-मन्थन से प्राप्त कौस्तुभ मिए है। वह हमें फूलों और नक्त्रों की भौति सुलभ हुआ है, वह हमारे रूखे-सूखे जीवन की नन्दन-वन वनाने के लिए है।

मनुष्य ने श्रपने निरन्तर के विकास से जो जीवनाधार पाया, वह तर्क नहीं, भाव है। तर्क जड़्युग की वस्तु है, भाव विकसित मानव-युग का सत्य। भाव के चेत्र में यदि तर्क अपने का त्राधुनिक युग का त्रिचारक सिद्ध करे तो यह उसका त्रमधि-कार श्रौर श्रत्याचार होगा, श्रन्धकार का प्रकाश पर श्राक्रमण होगा। संसार में जहाँ जो कुछ भी भाव है, काव्य है, विश्वास है, वहाँ तर्क की गु॰बाइश नहीं। उसका स्थान विज्ञान में हो सकता है, जहाँ एक अन्यकार के। पार करते-न करते दूसरा अन्यकार घटाटोप-समस्या वनकर अमावस्या के त्राकाश की भाँति श्रञ्जोर फैला रहता है। त्रार्घ्य भारत ने श्रपना स्वभाव, श्रपना विश्वास विज्ञान की समस्त सीमात्रों के। पार कर व्यलन्त किया है। भारत ताकिक नहीं, चिरजिज्ञासु है। विज्ञान की तर्क-दृष्टि आकाश के कुहू-अन्धकार पर पड़ी, भारत के जिज्ञासु-नेत्रों ने कहा—श्रन्धकार तो है, साया की मधन-छाया तो है, किन्तु इन उडुगणों में किसके श्रन्तलोंचन जगमगा रहे हैं १

> न जाने नत्त्रं से कीन निमन्त्रण देता सुफारेत गीन ?

इस माथा में कीन चेतन जाग रहा है ? भारत की जिज्ञासा चिर-सजगता की ओर वढ़ी, उसने अमावस्या के कुहू के बाद शरद का पूनो देखा, मानो अपने हँ सते हुए सिचदानन्द के स्वर्ग की देखा! उसने विज्ञान से ऊपर उठकर उसी स्वर्ग में गृहस्थ होकर विहार किया। उसने विहार किया। विवास नहीं; वह जगा रहा, सोया नहीं। जब जब उसने अलसा कर सोना चाहा, तब तब उसके किवयों ने उसे जगाया। भारत ने आत्मजागृति प्राची के इस स्वर्गाप्रभात से पाई थी जिसे हम अपनी सभ्यता के इतिहास में सत्युग कहते हैं। सम्पूर्ण तकों और अविश्वासों की पार कर उसी स्वर्णप्रभात में भारत ने जन्म-जन्म का तन्त्व पा लिया था, उसी बाह्ममुहूर्त में उसने जीवन की जान लिया था, और ज्ञान के सर्वोच्च शिखर से यह शुभ कामना की थी—'तमसो मा ज्यातिर्गमय।'

#### [ 8, ]

श्रार्थ्य भारत श्रवने ज्यातिर्म्मय से श्रालोकित इहलोक में जीवन का खेल खेलता है। कृष्ण ने श्रांखिमचीनी खेल कर विता दिया है कि देखो, खिलाड़ी ऐसे खेलते हैं—प्रेम में वे मोहासक्त हैं, कर्त्तज्य में निर्मादी हैं। वे निर्माम-ममतालु हैं, वे प्रेम-जोगी हैं। भारत इसी श्रादर्श के चरणों में श्रपने समस्त जीवन का पादाच्ये देकर, 'कृष्णापंगामस्तु' कह कर, विश्वकीड़ा

#### -सभ्वारिएां

हमारे इसी द्विविध जीवन की व्यक्त किया है। कृष्ण-काव्य ने हमें दाम्पत्य प्रोम दिया है, रामकाव्य ने विश्वप्रोम।

अन्ततः गार्हस्थिक जीवन ही हमारा सर्वस्व नहीं है, हमारा सर्वस्व है विश्वजीवन। गार्हस्थिक सरिताओं के रूप में हम उसी विश्वजीवन के समुद्र की ओर अग्रसर होते रहते हैं। सामाजिक असामश्वस्य से जब संसार का एक प्राणी रास-रङ्ग करता है और दृसरा आठ-आठ आँसू रोता है, तब हमारा यह कर्नाव्य हो जाता है कि हमने गार्हस्थिक जीवन में जो सुख-दुख पाया है उसकी अनुभृति से दूमरों के सुख-दुख का भी समम्हें, दूसरों के सुख-दुख में हाथ वैटावें। गीता के अनुसार—

श्चात्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । मुखं वा यदि वा दुःखं स यागी परमो मतः॥

हम श्रपने ही रास-रङ्ग में संकीएं श्रीर श्रनुदार न हो जायँ; यहां लोकसंग्रह का पथ है। जो श्रपनी ही स्वार्थ-पूजा में व्यस्त है, यह वैष्ण्य नहीं। वैष्ण्य श्रपने सिचदानन्द के श्रानन्द का प्रमुके प्रसाद की तरह वाँटकर ग्रहण करता है। यह लोभी नहीं, संवेदनशील होता है; वह पशु नहीं, मनुष्य बनता है। जो मनुष्य है, वहीं वैष्ण्य है—

> बैष्णुय जन तो तेने कहिये जो पीर पराई जागो रे,

परदु:खे उपकार करे

तोए मन ग्रभिमान न ग्राणे रे!

तिगु ग कवीर ने, जिसने समस्त लोकलीला के। मिथ्या कहा है, उसने भी जीवन में संवेदना के। ही लौकिक तत्त्रों में सर्वोत्तम तत्त्व माना है—

> मुखड़ा का देखत दरपन में तोरे दया-घरम नहिं मन में

इस प्रकार उसने रूप रङ्ग के। छोड़ देने पर भी वैष्णव जीवन के सार के। प्रहण किया।

जहाँ शोपक और शोपित के प्रसंग में मनुष्यता के लिए हृदय जगता है, हृदय का वह जागरण ही एक धर्मी है। उस धर्म का रसेाद्र के करुण काव्य है। किसी मजहब के। न मानते हुए भी हम सहानुभूति की भूमि (हृदय) में धार्मिक (समष्टि-वादी) रह सकते हैं। श्राज हमारी वह भूमि खो गई है, हमें उसे पाना है—साहित्य श्रीर समाज की नवचैतन्य श्रीभ-व्यक्तियों द्वारा।

हमारे कान्य-साहित्य में सिच्चितानन्द का करुणा मय स्वस्प ही जोक-संग्रह का परमात्म रूप है। जब कोई सम्प्रदाय अपने प्रभु के करुणमुख दुखियों की सुखी कर उनमें अपने सिच्चदानन्द की भांकी नहीं उतारता, तब सच्चे वैष्णव मानवता की पुकार सुनाते हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव वापू वहीं पुकार सुना रहे हैं। [4]

वैष्णवकाव्य रहस्यवादमय है। रहस्यवाद दो प्रकार का है—एक पार्थिव, दूसरा अपार्थिव। सगुणोपासक कवि पार्थिव रहस्यवादी हैं, दूसरे शब्दों में इन्हें हम छायावादी कह सकते हैं, जो कि सृष्टि के कग्ण-कण, तृण-तृण के। इसिलए प्यार करते हैं कि उनमें उन्हें अन्तर्चेतन की अनुरागिनी छाया मिलती है। ये जीवन के एक मिस्टिक रियलिडम (रहस्यवादी यथार्थ-वाद) के किव हैं।

मगुग्-काव्य में पार्थिव भावों के अवगुरुठन से अपार्थिक सत्य का सौन्दर्भ जगमगा रहा है। इस अवगुरिठत आध्या-त्मिकता के कारण हमारे जीवन की भाँति हा सगुण काव्य में भी एक कलाछ्वि त्रा गई है। गृहस्थों तक पहुँचने के लिए उन्हीं के बानक में सगुण-काव्य का कला-स्वरूप मिला है। ·खग जाने खग ही की भाखा' के श्रनुसार वे उस काव्य के<mark>ा</mark>ं प्रहाग कर लेते हैं। किन्तु अपाथि व रहस्यवाद भावुक गृहस्थ की चीज नहीं, वह जानियों की चीज है। वह गृहस्थों के किय की नहीं, सन्तों की वानी है। सन्तों ने अपनी वानी में कता के रूप-रङ्ग का नहीं प्रहण किया, वे केवल सस्य या सत्त का प्रत्म कर सन्त हो गये। इस प्रकार ब्राध्यात्मिक चेतना क प्रकाशन के लिए हमारे भक्ति-काव्य में एक श्रीर निर्मुण मिस्टि-निउम है, दूसरी खोर सगुण्-मिस्टिनिडम । सगुण् रहस्यवाद ( छायावाद ) में प्रेम और भक्ति है, निर्गुण-रहस्यवाद में केवल भगवद्गक्ति। एक में लौकिकता और अलौकिकता दोनों हैं, दूसरे में केवल अलौकिकता।

तुलसीदास का छायावाद तथा निर्मुण सन्तों का रहस्यवाद कृप्ण-काव्य की प्रतिक्रिया-सा है। लौकिक तृष्णात्रों के लिए ही जब कृप्ण-काव्य का दुरुपयोग होने लगा तथा गृहस्थों ने माधुर्व्य भाव की ही प्रधानता देकर लोक-धर्म की वहा दिया, तव उन्हें चैतन्य करने के लिए तुलसी ने राम-काच्य द्वारा प्रमु के लोकसंप्रही स्वरूप का दर्शन कराया। उन्होंने गाईस्थिक जीवन की कदर्थना देखकर गाहेंस्थिक जीवन की उपेचा नहीं की, विक लोकसेवी श्रौर त्याग-परायण गृहस्थ के रूप में सीताराम के। उपस्थित कर हमारे लौकिक जीवन का संशोधन किया। किन्तु निर्माण सन्तों ने गृहस्थ जीवन की कदर्थना में माया का अविचार ही श्रविचार देखा। उन्होंने उसके संशोधन का नहीं. विक मुलोच्छेदन का ही उपाय किया। गृहस्थों ने उनके साहित्य के। उतना नहीं श्रपनाया, जितना तुलसी की रामायण के। सन्तं में कवीर श्रौर नानक इत्यादि ने गृहस्थों की भी प्रीति प्राप्त करने का प्रयत्र किया श्रौर गृहस्थों के दाम्पत्य भाव में माया श्रौर जीव का रूपक वॉॅंधकर उन्हें मायातीत होने का सन्देश दिया। किन्तु वे जितने वैदान्तिक थे, उतने मनोवैज्ञानिक नहीं। सूर ने 'भ्रमर-गीत' में गृहस्थों के मनोवैज्ञानिक घात-

#### सभ्वारिणी

प्रतियात दिखलाकर उनकी सौन्दर्य-लालसा की ऊधो के तर्कवाद पर विजयी बना दिया था। ठीक ऊधी की भौति निगुर्ण भी उदासी हो गये थे। किन्तु तुलसी ने गोपियों की विजय स्वीकार की। उन्होंने राधाक्रपण की सीताराम के रूप में श्रपनाया। राधाकृष्ण के रूप में ही क्यों नहीं ? कृष्ण-काञ्च का द्रुरुपयोग वे देख चुके थे। तुलसी श्रीर निर्मुणों का लक्ष्य एक ही था श्रर्थात जीवन में परमचेतन की श्रतुभूति, श्रात्मा द्वारा एकमात्र परमात्मा की प्रीति । किन्तु कृष्ण-कात्र्य के दुरुपयोग के साथ ही तुलसी निगु रों की वैदान्तिक विफलता भी देख चुके थे, अतएव कृष्ण्-काव्य की भाँति उन्हें भी मनोवैज्ञानिकता द्वारा ही अपने निर्मुण लक्ष्य की समुण रूप देना पड़ा, यदापि उनका उद्देश्य कृष्ण-काव्य से भिन्न था। कृष्ण की त्रिभङ्गी काँकी गाहेस्थिक जीवन की मनोहरता के लिए उन्हें प्रीतिकर तो थी-

कहा कहूँ छवि जान की खुव बने ही नाथ !

किन्तु —

तुलकी मस्तक तब नवी धनुष-बान लेहु हाथ ॥
देश-काल के जिस नातावरण में लोक-समह का स्नादर्श वे उपस्थित करना चाहते थे, उसके लिए उनके प्रभु का धनुष-बान
साथ में लेना 'प्रावश्यक था। कृष्ण-काच्य की स्रपेना राम-काच्य
में तुलसी ने जिस विशात नेब का स्थपनाया, उसी के स्वतुरूष

उस काव्य के लिए विशद मनोवैज्ञानिकता और प्रशस्त कलात्मकता की उन्हें रसिसिद्धि करनी पड़ी। मनोवैज्ञानिकता ने उनके काव्य की विश्वस्त वनाया, कलात्मकता ने उनके काव्य की मनोरमतापूर्व क मर्म्मस्थ किया।

#### [ ६ ]

जैसा कि निवेदन किया है, तुलसी श्रीर निर्मुणों का लक्ष्य एक था, किन्तु तुलसी का कर्म्म मय होकर, निर्मुणों का जानमय होकर। कृष्ण-काव्य के भीतर जो श्रद्धैतवादी वैष्णव थे, यथा नन्ददास इत्यादि, उन्होंने भी श्रपने निर्मुण-प्रसङ्घ में गीता के कर्मयाग का सङ्केत किया था। हाँ तो, तुलसी कर्मयोग के कवि थे, निर्मुण ज्ञानयोग के सन्त। ज्ञानयोग के प्रति रामकाव्य की उपेत्वा नहीं थी, माधुर्यभात्र प्रधान कृष्ण-काव्य की थी। तुलसी के हृदय में उन ज्ञानयोगियों के लिए सम्मान था, जिन्होंने विना लौकिक माया में फँसे ही परमतत्त्व पा लिया था। इसी लिए उन्होंने श्रपने प्रभु के मुख से कहलाया है—

#### 'ज्ञानी मोहिं विशेष पियारा ।'

किन्तु वे उस परमतत्त्व को ज्ञानियों तक ही सीमित न रखकर, सांसारिकों तक पहुँचाना चाहते थे। वे महाकि थे, दनकी कला-हिच ने जीवन को केवल एक जीवित-श्मशान के रूप में ही देखना नहीं पसन्द किया। महाश्मशान (महानिर्पण) जीवन के जिन अनेक परिच्छेदों का अन्तिम परिच्छेद है, तुलसी कं नाटकीय ख्रीर खीपन्यासिक कलाकार ने उन पूर्व परिच्छेदों का भी ललककर देखा। उन्होंने जीवन की श्रयोध्या के राज-प्राप्ताद में, जनकपुर की फुलवारी में, चित्रकृट की वनस्थली में, केवट की नाव में, शवरी के जुठे वेर में, लङ्का के महायुद्ध में देखा। इन परिच्छेदों के अस्तित्व पर ही अन्तिम परिच्छेद ( रमशान ) का सुक्ष्म सत्य या सत्त व्यवलम्बित है। वह सार इसी संसार का नवनीत है, वह रस यहीं के शूल-फूलों का निचाइ है। यदि कर्म-फल नहीं ता प्रेम का फूल कहाँ, यदि फूल नहीं तो अध्यन्तर का रस कहाँ! अतएव रस के लिए मग्पूर्ण लौकिक उपादानों का सञ्चयन भी त्रावश्यक है, जनक की तरह विदेह होकर, जिन्होंने आत्मा के रस को-

'भे।ग-याग-महँ राखहिं गोई'।

यह उसी के लिए सम्भव है जो ज्ञानी और कर्मयोगी देनों ही हो। तुलसीदास ने श्रपने रामकाव्य में ज्ञानयोग को ही कर्मयोग में मूर्न किया था। ज्ञान के श्राधार के लिए उन्होंने कर्म को लौकिक स्वकृष दिया था—

> कर्म प्रधान विश कार राखा। जो जम करें में। तम फल चाखा॥

नाथ ही वे ईश्वरवादी भी थे, इसी लिए उन्होंने यह भी गरा— को करि तर्क वढ़ाविह शाखा। होइहै वहीं जो राम रचि राखा॥

मतुष्य विश्वासपूर्वक, तर्क-रहित होकर कम्म करे, फल की चिन्ता प्रभु की वस्तु है—

मोर सुवारहिं सो सन भौती। जासु कृपा नहिं कृपा श्रघाती॥

इस प्रकार गीता का विवेकसंयुक्त विश्वासधीर निष्काम-कम्मे अथवा अनासक्त योग तुलसीदास के राम-काव्य का लक्ष्य था। उसी वैष्णवीय विश्वास से मंगलमय अनासक्त योग के जीवित-उदाहरण हमारे पूज्यचरण वापू हैं, जिन्होंने ज्ञानयोग की अपने राष्ट्रीय कम्मेयोग में एक स्वरूप दे दिया है।

विश्वजीवन के महाभारत में एक दिन भारत ही घपनी इसी संस्कृति को लेकर पुन: दिग्विजयी होगा। इस वैज्ञानिक युग में, इस जड़-प्रतियोगिता के दुष्काल में, यदि किसी के संसार का सर्वभेष्ठ पुरुष उत्पन्न करने का श्रेय है तो इसी भारत को श्रीर वह महापुरुष है हमारा वापू। भौतिक सभ्यताश्रों की भीड़ में से निकलकर, अपनी लकुटिया से पथ-सन्थान करते हुए, वह भारत की श्रीर लौटा जा रहा है, साथियों के। भी उसी श्रीर लौटा रहा है। वह भारत के जीवन में राम-काव्य की जगा रहा है। भारतीय संस्कृति के उस महा-वैतालिक का सन्देश हमें नतमस्तक शिरोधार्य्य है। किन्तु हम

सञ्चारिएी

नतमस्तक होकर उससे सौन्द्र्य-कला की भी भीख ( श्रनु-मित ) माँग लेंगे, जैसे हमने प्रभु से यह जीवन माँगा है। हम कहेंगे—वापृ, हम तुम्हारे राम-काव्य के श्राध्यात्मिक समुद्र में कृष्ण-काव्य की एक गाईस्थिक स्तेह-सरिता होकर श्राना चाहते हैं।

#### [ 0 ]

कृष्ण-काव्य मानव-जीवन का भावयाग है। ज्ञानयाग श्रीर कम्मेयाग की भाँति ही यह भी एक दिव्य योग है। तुलसी ने ज्ञानयाग ख्रीर कर्मयाग में इसी भावयाग का याग देकर यागियों की सम्पत्ति (राम-चरित्र) के। गृहस्थों के उपयाग के लिए भी सुलभ किया था, क्योंकि वे एक समन्वयकार भक्त कलावान् थे। ज्ञानयाम, कम्मेयाम और भावयाम ही क्रमशः मलाम, शिवम् , सुन्दरम् हैं। कृष्ण-काव्य श्रौर वर्तमान छाया-वार की कविता में केवल सुन्दरम् है। वर्तमान छायावाद में राधाकृष्ण या सीताराम नहीं हैं, किन्तु वही माधुर्य श्रनाम रूप से हैं। द्वायाबाद ने सत्यम्-शिवम् की अबहेलना नहीं की है, बिक्त उन्हें सुन्दरम् में ही रस-मय कर दिया है, मानसिक सुधा को पार्थिव प्यालों में ही बहुण किया है। निर्मुण ने जिसे नेतना गय दिया, सगुग ने जिसे मानव मय किया, श्राधुनिक ्रायाचार ने उसे प्रकृति-मच किया। निर्मुग् की चेतना के।, सगुण की प्रीति-प्रतीति की, उसने विश्व-प्रकृति में सजीव किया। सूफियों ने भी यही किया था, किन्तु जीवन को वीतराग करने के लिए, जब कि छायावादी जीवन के प्रति अनुरागी भी हैं; एक लोक-रहित लौकिक हैं, सामाजिक जगत् में एक आन्तरिक समाज के स्नष्टा हैं। सूकी रहस्यवाद निर्गुणवाद का ही माधुर्य रूप था, वह निर्गुण का परिष्कार था। उसी प्रकार वर्तमान छायावाद सगुण का परिष्कार है। दोनों परिष्कार रोमान्टिक हैं।

मध्यकाल में कृष्ण-कान्य का जो दुरुपयोग हुआ था उसका कारण यह है कि सीन्दर्य और प्रेम अत्यन्त ऐन्द्रिक हो गये थे। विजातीय पराधीनता में जिस प्रकार हमारी संस्कृति संकृचित हो गई थी, उसी प्रकार हमारे गृहस्थों की मने।वृत्ति भी। खाना-पीना, मौज करना, जीवन का यही रंगीन रूप शेप रह गया था। मत्रप्य श्रौर प्रकृति का सार्वजनिक जगत् (विस्तृत मनोराज्य) विदेशी सल्तनत (भौतिक ऐश्वर्य) की छोट में श्रोमल हो गया था। विदेशी सल्तनत ने ऋपनी जिस कला की छाप हमारी कला पर डाली, वह कला ऐन्द्रिक थी। शृंगारी कवियों ने उस कला की, उस तर्जेश्रदा की श्रपनाया, किन्तु युगों के श्रार्थ्य शाणित ने उस पर राधाकृष्ण का धूप छाहीं रंग चढ़ाये रक्खा। साहित्य में पौराणिक संकेत से हमारी सामाजिक संस्कृति के। सूर और वुलसी ने जिस लगन से जगाया, उसी का यह सुफल था कि ऐन्द्रिक कला के वातावरण में रहते हुए भी

श्रंगारिक कवियों ने राधाकृष्ण का स्मरण वनाये रक्खा जब कि सूर श्रीर तुलसी श्रपने विरक्त श्रीर भक्त रूप में विजातीय समाज-तन्त्र के प्रभाव से श्रपने के। श्रलग रखकर ही हमारे साहित्य में वैष्णव-कला के। विशद कवित्व दे सके।

मन्ययुग में दाम्पत्य भाव सङ्घट में पड़ गया था। विजा-तीय मंस्कृति अपने सद्गुणों के साथ ही अपनी विलासिता भी ले प्राई थी। हमारे यहाँ दाम्पत्य का जो सती प्रादर्श था, विजातीय रीति-नीति उससे भिन्न थी, उसमें मानवी स्खलन के लिए विशेष नियन्त्रण न था। नृपतियों की विलासिता के कारमा जनसाधारमा के लिए निश्चिन्त गाहेस्थिक जीवन दुर्लभ था। फलत: वैष्णव गृहस्थों की जो दाम्पत्यिक भूख थी वह र्श्रंगारी कवियों की राधाकुण्ण-मूलक कविताओं में प्रकट हुई। राधाकृष्ण की माँकियों ने हमारे सामाजिक जीवन में विजातीय रीति-नीति की बाद का नवीन युग त्र्याने तक मिट्टी के बाँध ( शागीरिक सीन्दर्य ) से रोका । नकालीन वेश-भूपा की भाँति उन्होंने प्रापने काव्य में भी कुछ कलाविन्यास शासक जाति से लिये, फिन्तु श्रामा (संस्कृति) यथाशक्ति श्रपनी ही रस्त्वी। हम नो अपने उन कवियों के। बबाई ही देंगे कि उन्होंने अपनी कविया के। सर्वेशतः विज्ञानीय ही नहीं बना हाला, बन्कि गुरुर्गों के हृदय में रायाकृष्ण की प्रोम-प्रतिमा ह्नुमान् के हृदय में राम की मृति की भौति स्थापित कर रक्षकी। उनकी कविनास्त्री

में जो अतिरक्षकता ( उत्कट शृंगार ) है वह नैतिक न्याय-तुला पर तीलकर नीति-विवेचन की चीज नहीं, विलेक वह कला और इतिहास-विवेचन की चीज है। सूर और तुलसी की भाँति यदि उन्होंने भी कोई दार्शनिक सत्य प्रकट किया होता तो उसका नैतिक विवेचन भी हो सकता था, किन्तु जो उनका चेत्र नहीं, उन्हें उस चेत्र में रखकर देखना गुलाव के। सरोवर में देखना है। अतएव, कला की हिष्ट से उनमें जो च्युति दीख पड़े, साहित्यिक सत्य के उद्घाटन के लिए उसी का विवेचन होना चाहिए। अभीलता उस गुग की वह विकट प्यास है, जिससे विजातीय परिस्थितियों के कारण हिन्दू दाम्पत्य भाव का दारिद्रय प्रकट होता है, अतएव शृंगारिक किय सहानुभूति के पात्र हैं।

मिंदरा से जैसे गला सूख जाता है उसी तरह विलासिता से स्नामाजिक जीवन सूख गया था। परन्तु कविता हमारी पुरातन सम्पत्ति थी, यही नहीं, हमारी जाति ही कविता की जाति है, इसी लिए सामाजिक जीवन के मम्ध्यल में शृङ्गारिक किवयों ने प्रएय-रचनाओं से ही कुछ सरसता बना रक्खी थी। रीति-काल में शृङ्गार रस की प्रधानता का एक कारण यह भी है कि उसके किव शृङ्गार के ही रसराज मानते थे। उनके दृष्टिकीएण से मतभेद हो सकता है, किन्तु उनका किवत्व, जहाँ तक वह रसराज के राज में अराजकता (अश्लीलता) नहीं उत्पन्न करता, सुग्राह्य है।

#### [ ]

श्राज मध्य युग का सम्मोहन दूर हो जाने पर, श्राधुनिक कवियों ने, सूर श्रीर तुलसी की भाँति भक्त न होते हुए भी, श्रपनी मुक्त मानसिकता से सूर श्रीर तुलसी की विशद कला को ममका तथा मानवी भावों के। जीवन के बहुविय रूप में (केवल दास्पत्म रूप में ही नहीं ) सामाजिक श्रौर प्राकृतिक विस्तार दिया। गुप्तजी ने खड़ी बोली में तुलसी के। जगाया, छायावादियों ने सूर, कवीर ख्रीर मीरा के। गुप्त जी ख्रीर उपाध्याय जी 'प्रपनी काल्य-रचना के। एक सामाजिक भूमि पर लेकर खड़े ९ए, इसी लिए. इसमें विविध रूप में लोकनायक सीताराम श्रीर राधारूष्ण हैं; किन्तु छायाबादी श्रपनी रचनाश्रों के लेकर मानियार भूमि पर खड़े हुए, श्रतएव उसमें लोक नहीं, लोका-भाम है; बस्तुजगन् नहीं, भावजगन् है। इसी लिए दोनों काव्य-यमृतों की कला में भी श्रम्तर है। भारतीयता दोनों की ही क्ला में है, किन्तु सुन्न जी और छायाबादियों की भारतीयता में महात्मा गांघी श्रीर कविवर रबीन्द्रनाथ ठाकुर की भारतीयता गा भन्तर है।

मनुष्य की तरह साहित्य भी श्रादान-प्रदान अहण करते हुए जाता है; त्यक्तित्यपूर्ण मनुष्य श्रीर व्यक्तित्यपूरा साहित्य, दोनों त्याने शादान-प्रदान में एक श्रास-चेनना बनाये स्पाने हैं। क्षित्र के को नहीं देने, श्रन्यश्रनुकरणशील नहीं हो जाने, बल्कि वे अपने पूर्व और वर्तमान युग से अधिकाधिक प्रकाश प्रह्म कर अपने युग के। भी भ्मरणीय वना जाते हैं। मध्यकाल में सूर और तुलसी ने यह प्रकाश अपने मने।वांछित संस्कृत-साहित्य से श्रहण किया, इसी लिए उनमें संस्कृत भारत की स्वच्छ संस्कृति है। शृङ्कारिकों ने कृष्ण-काव्य और मुस्लिम-भावुकता से रस शहण किया, इस रस-शहण में उनकी आत्म-चेतना वहुत सजग न रह सकी, इसी लिए सूर और तुलसी की भाँति उनमें भारतीय संस्कृति शरद्च्ये।स्ना की भाँति स्वच्छ न होकर एक धुँचली चाँदनी-जैसी है अवश्य।

वर्तमान ही नहीं, किसी भी युग का समाधान श्रतीत के सांस्कृतिक कोप में भी है, जैसे 'गीता' में कल्पान्त का सार-श्रंश। कालावधि से जिस प्रकार मनुष्य का श्राकार-प्रकार श्रपने समय का भौगोलिक स्वरूप धारण करता है, उसी प्रकार कला स'स्कृति के मूलतन्तु के। वनाये हुए, देश-काल का स्वरङ्ग प्रहुण करती है।

इसी आधार पर मध्ययुग में शृंगारिक कवियों ने मुस्लिम कला से आदान लिया था, आधुनिक युग में छायावादी किवियों ने श्रॅगरेज़ी कला से। श्रॅगरेज़ी कला बीसवीं शताब्दी की विद्युत् की भाँति जगमगाती हुई कला है। किसी भी सजग कला का मह्एा करने में हमारी संस्कृति क्दार है, अपने का खो देने के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का सिन्धु-विस्तार देने

#### सञ्चारिएी

के लिए। अपने में श्राह्मशक्ति तभी आती है जब हम में अपनी संस्कृति और कला की चमता एक मृलधन के रूप में बनी रहनी है। हायाबाद के आधुनिक प्रवत्त कों ने अपना मृलधन संस्कृत और हिन्दी साहित्य से पाया है, नवीन शनाब्दी के प्रकाश में नवीन वर्णच्छुटा से उसी का रूपाभ दिया है।

साहित्य में जब-जब आदान चलेगा. तब तब उस आदान में अपने मूलधन की और संकेत देने के लिए हमारे कुछ पूर्वज कित हमें अपना सांस्कृतिक सन्देश भी सुनाते रहेंगे। मध्य-काल में सूर और तुलकी ने सांस्कृतिक संकेत दिया, आधुनिक काल में भारतेन्द्र जी, गुप्त जी और प्रसाद जी ने; भारतेन्द्र और प्रसाद ने अपने नाटकों में और गुप्त जी ने अपनी किताओं में। यह अवश्य है कि इन साहित्यिकों का सामाजिक ढाँचा पुराना है, जब कि आवश्यकता है सांस्कृतिक चेनना धारण

करने के लिए नवीन शरीर की भी।

# व्रजभाषा के अन्तिम प्रतिनिधि

विगत युग का सम्मिश्रग्-स्वर्गीय रत्नाकरजी त्रजभापा-काव्य के व्यन्तिम ऐतिहासिक प्रतिनिधि थे। व्यतीत के जो प्रतिनिधि, वर्तमान में उपस्थित होते हैं, वे न केवल इतिहास के एक सीमित संस्करण मात्र होते हैं, विल्क अतीत का वर्तमान से अभिसन्धि कराने में वे बीते युग के। एक विशेष उत्कर्षके साथ लेकर उपस्थित होते हैं। वे युग के सन्देश-बाहक मात्र होकर नहीं उपस्थित होते, बह्क स्वयं प्रायः वही युग होकर उपस्थित होते हैं। उनके द्वारा उनका सम्पूर्ण युग बोलता है। हमारे वर्तमान साहित्य में रत्नाकरजी के कवित्व में परिएात होकर उनका बांछित युग बोल उठा था। जब हम यह कहते हैं कि उनके द्वारा उनका सम्पूर्ण युग वोलता है तो इसका श्रभिप्राय यह है कि प्राचीन हिन्दी-कविता जिन श्रनेक उपादानों से पूर्या होकर एक युग के। परिपूर्ण कर चुकी है, उन सभी उपा-दानों का संयोजन उनकी कृतियों में यथासम्भव मिलता है। इसका श्रभिप्राय यह नहीं कि प्राचीन हिन्दी-कविता की सम्पूर्ण विशेषताएँ परिपृर्शतः उन्हीं में निहित होकर केन्द्रित हो गई थीं, विक्क यह कि जिस प्रकार मनुष्य अनेक छे।टे-मेाटे प्रसा-धनों से युक्त होकर एक खास रूप में विशेष आचार-विचार श्रीर संस्कृति का समष्टितः परिचय दे जाता है, उसी प्रकार रत्नाकरजी ने ख्रपने काच्यों के श्रतीत के विभिन्न प्रसाधनों से यथानुरूप सज्जित कर गत युग का मूर्च किया था।

हम यह तो नहीं कह सकते कि उस युग की परिपूर्ण विशेष-ताओं से रत्नाकरजी ने अपने काञ्य के सर्वाङ्गभूपित कर दिया है, परन्तु यह जरूर है कि उन्होंने एक युग के काञ्य-साहित्य के विशेष-विशेष अलङ्करणों से (जिनमें अतीत-युग की खास-खास रुचियाँ सिन्नहित हैं)—यथास्थान सुशोभित कर अपने मनो-नीत युग को प्रकाशित किया है। उनकी विविध कृतियों के। जब हम देखते हैं तो यह बात स्रष्ट हो जाती है। उनकी कृतियों में न ता केवल एक रस है और न केवल एक काञ्य-पद्धति। रसों के चेत्र में वे न केवल शृङ्गारिक कवियों के प्रति-निधि हैं बित्क वीर-काञ्य और रीति-काञ्य के किवयों की प्रव-रित्तयों के भी समयानुरूप परिचायक हैं। काञ्य-पद्धति में कहीं तो वे मुक्तक किव हैं और कहीं प्रवन्ध-काञ्य के किव।

छीरिक किवता—यह बात जरूर है कि रत्नाकरजी की कृतियों में भक्तिकाल का कोई सन्ते। पजनक प्रतिनिधित्व नहीं दीख पड़ता। हमारा तात्पर्य भक्तिकाल की केवल ईश्वरोन्मुख भावना से नहीं, अपितु उस काल की भावनाओं में सूर और तुलसी के सङ्गीतमय पदों (लोरिक किवताओं) ने जो रसात्मकता पाई, वह रत्नाकर जी से वंचित ही रही। रत्नाकर जी मुक्तकों और

प्रवन्थों के किव तो थे किन्तु लीरिक (गीत) किव नहीं थे, यदि ऐसा होता तो उनके प्रतिनिधित्व के। पूर्णचन्द्र का यश मिलता। लीरिक-किव होना किसी युग के प्रतिनिधि होने पर ही निर्भर नहीं, यह तो किव की हार्दिक रसार्द्रता पर निर्भर है। लीरिक-किवता, कान्य-साधना से अधिक आत्म-साधना की अपेना रखती है। मनुष्य जब वाणी में ही नहीं, मन में भी भीगने लगता है, तब उसका हृदय केवल रस-मात्र रह जाता है, जैसा कि किव एन्त ने लिखा है—

> सुरिम-पीटित मधुपों के बाल पिघल वन जाते **हैं गु**ञ्जार।

लीरिक-कविता में इसी प्रकार किन्हिदय गुंजार-रूप हो जाता है सब तरह से अपने अस्तित्व की विलीन कर रसमान्न रह जाता है म्र्संगीत जब गायनमात्र रहता है तब वह असहाय और काव्य से निर्वल होता है। परन्तु जब गायन की काव्य का सहयोग मिल जाता है तब वह गायन मात्र न रह- कर संगीत (गीत-संयुक्त या गीत-काव्य) हो जाता है और उसमें काव्य से भी अधिक रसस्पर्शिता आ जाती है। निस्संदेह काव्य का संगीत से उच्च माना गया है, क्योंकि काव्य में लोक-पच्च अधिक आ जाता है। किंतु यह लोकपच्च जिसके द्वारा रसान्वित होता है, वह हदय-पच्च (किंव का आत्मपच्च) संगीत में ही एकान्ततः विस्कृरित दीख पड़ता है। संगीत में हम किंव की पकड़ सकने

हैं, सारी मिलावटों से अलग करके देख सकते हैं कि वह स्वयं क्या है, उसकी अपनी आत्मा कितनी व्यंजित है। 'राम-चिरत-मानस' के अतिरिक्त गोस्त्रामीजी ने 'विनय-पत्रिका' में भी अपने हृद्य के निःसृत किया, यह उनके किव (हृदय-पत्त) की एकान्तता थी। 'रामचिरत-मानस' के लोक-समूह में यिष् गोस्त्रामीजी का आत्मकिव किसी संकीर्तन-मंडली में सिन्मिलत सा सो गया है (जिसमें सबके अनुरूप ताल-स्वर हैं) तो 'विनय-पत्रिका' में गोस्त्रामीजी की अपनी ही टेक है, उसमें वे आत्मलीन हैं।

हम ऊपर कह चुके हैं कि लीरिक-कविता, काव्य साथना से अधिक आत्मसाथना (आत्मिनमग्नता या एकमात्र हृदय-विद्ग्धता) की अपेचा रखती है। इसके यह माने नहीं कि सभी लीरिक-कवियों में आत्मसाधना होती है। जिस प्रकार काव्य चेत्र में परम्परा-द्वारा परिचालित होकर अभ्यासतः मनुष्य कि वन सकता है, उसी प्रकार गीत-चेत्र में भी गीतकार हो सकता है, परन्तु गीतों की रस-विद्ग्धता का परिमाण ही प्रकट कर देता है कि उसमें कितना अभ्यासतः (अमेण) है और कितना स्वभावतः (स्वयमेव) है।

श्रभ्यासशील कवि—सारांश यह कि रत्नाकरजी में जितनी काव्य-साधना थी उतनी श्रात्मसाधना नहीं। वे जितना एक श्रमनिपुण कवि थे उतना स्वभाव-सिद्ध कवि नहीं। वे लीरिक किव नहीं हैं, केवल यह उनका अभाव नहीं; बिल्क उनकी जो कृतियाँ हैं उन्हीं में जब हम उन्हें हुँढ़ते हैं, तब हम उक्त निष्कर्प पर पहुँचते हैं। 'रामचिरतमानस' के संगीतकाव्य न होने पर भी जब हम उसमें किव को हुँढ़ते हैं, तब 'विनयः पित्रका' के गोस्वामीजी 'मानस' में छिपे नहीं रहते। परन्तु चाहे आत्मसाधना-संयुक्त हो, अथवा आत्मसाधना-रहित, मनुष्य का प्रकृत या अप्रकृत कोई व्यक्तित्व तो रहता ही है; जैसे प्रत्यच्च जीवन में सभी आत्मसाधक नहीं होते, फिर भी सबका एक व्यक्तित्व है। ऐसे ही लोक-समृह के भीतर से उठकर जो रक्लाकरजी काव्य-चेत्र में हमारे सामने उपस्थित हैं, हमें उन्हीं पर दृष्टिपात करना चाहिए।

काव्य श्टंखला—कहा जाता है कि 'भक्तों और शृंगारिकों के वीच की कड़ी रत्नाकर के रूप में प्रकट हुई थी।' निःसंदेह यह कड़ी रत्नाकरजी के 'उद्धव-शतक' और 'हिंडोला' तथा अन्यान्य प्रवन्ध और मुक्तक काव्यों में स्पष्ट है, परंतु यह कड़ी 'वॉधी' गई है, 'वॉधी' नहीं है। क्योंकि उत्पर निर्देश किया जा चुका है कि रत्नाकरजी के छतित्व में पिछले खेत्रे की सभी काव्य-पद्धतियों का संग्रंथन नहीं है, कुछ धन्द छोड़कर केवल एक शृंखला मिला देने का प्रयत्न है।

वर्तमान युग में श्राकर रत्नाकरजी ने देखा कि श्राज के साथ उनकी रुचि श्रौर भावनाश्रों का कोई सामंजस्य संभव

नहीं जान पड़ता । जिन सामाजिक श्रीर साहित्यिक परम्पराश्रों में उन्होंने अपने को विकसित विद्या था, उसे देखते यह संभव था भी नहीं । श्रतएव, वे जिन वीते हुए संस्कारों में से होकर आये थे, उन्हीं के 'कल' की आरे लौट पड़े। यहाँ उन्हें अपनी काव्य यात्रा के लिए प्रशस्त क्रेत्र मिला। वर्तमान युग के भावुक, अतीत के कावयों की एक एक विशेषता से चिरपरिचित हैं, यदि उन्हीं में से किसी एक की ही विशेषता लेकर रत्नाकरजी उपस्थित हो जाते तो वे कटाचित् अपने प्रति कोई नवीन श्राकर्षण न उत्पन्न करते। श्रतपन, उन्होंने संकलन बुद्धि से काम लिया । वीर-काल, भक्ति-काल, शृङ्गार-काल की भावनाओं का न्यूनाधिक परिमाण में संकलन कर श्रपनी भाषा श्रौर शैली में एक निजी न्यक्तित्व स्थापित किया । चीजें वही थीं, किंतु उनका नियोजन समूह बद्ध था-पुष्प-स्तवक की भौति। किसी वृन्त पर नाना परिचित पुष्पों को पृथक्-पृथक् देखकर फिर उन्हें उसी रूप में देखने में वही आकर्षण नहीं रह जाता जो त्राकषेण उन्हें गुच्छ-रूप में एकत्र देखने पर होता है । यद्यपि इसमें एक अप्राकृत आकर्षण है। वर्तमान काल में श्रतीत के काव्यों के संयोजन से रवाकरजी ने यही त्राकर्षण उत्पन्न किया। इसी लिए इस कहते हैं कि उन्होंने किसी नवीन सृष्टि का नहीं, बल्कि 'प्रयास' की एक नवीनता का परिचय दिया।

कवि-परिवार--श्रतीत के जिस कवि-परिवार से रत्नाकरजी वर्तमान युग में श्राये थे, वह परिवार वहुत वड़ा रत्नाकरजी उस परिवार में भ्वेच्छानुरूप सम्मिलित थे। व्यक्ति त्र्यपने परिवार की लघुता या विशालता से मंडित तो रहता ही है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें अपने परिवार की सम्पूर्ण श्रभिव्यक्ति हो ही जाती है। उसका एक संसार तो श्रपने परिवार का रहता है, किंतु उस संसार में रहते हुए भी उसका एक स्वनिर्मित संसार भी रहता है। परिवार में सम्मिलित होकर भी अपने संसार में उसका एक अपनापन ( व्यक्तित्व ) रहता है। इसी प्रकार रत्नाकरजी भी श्रपने विश्रुत कवि-परिवार में रहकर भी अपनी कृतियों में एक अपनापन होड़ गये हैं। वह किस संसार में है १-हिन्दी के शृ'गार-युग में, जिसमें माधुर्य-भाव की मुख्यता है। सच तो यह है कि रत्नाकरजी 'हरिश्चन्द्र', 'कलकाशी' या 'गंगाचतरण' में उतने नहीं हैं, जितने कि 'हिंडोला' या 'उद्धव-रातक' में । 'हिंडोला' श्रीर 'उद्धव-रातक' के पद्यों में उनके मनोवांछित काव्य-संसार का एक मनभावन चित्र है; इनमें उनके हृदय की रसात्मकता का सहज परिचय मिलता है। श्रापनी श्रान्य रचनात्रों में वे यदि केवल एक शाब्दिक कलाकार हैं तो 'उद्धव-शतक' श्रीर 'हिंडोला' में भावुक कवि भी। इनमें उनकी कला प्रस्कृटित दिखाई देती है।

स्कि और भाव—रत्नाकरजी सृक्तियों के किव हैं। कथन की वकता (चाहे इसके लिए स्वाभाविक कल्पना का अतिक्रमण कर अतिशयोक्ति ही वयों न करनी पड़े ) रीति प्रीरत कवियों में (जिनमें रत्नाकरजी भी हैं) अधिक दीख पड़ती है, जिससे भाव का 'अनूठापन' नहीं, बित्क कथन का 'अने।खापन' प्रकट होता है। कथन वैचिज्य, जो कि नाष्ट्रयक्ता की एक विशेषता हो सकता है, काज्य-कला में सूक्ति बनकर स्थान पा गया है। कुछ अंशों में, प्रबन्ध या संलापात्मक काज्यों में यह नाष्ट्र्यांश फब जाता है, परन्तु जहाँ भाव द्वारा सीधे हृद्य से लगाव की आवश्यकता है, वहाँ इस प्रकार की नाटकीयता एक काज्यांभनय मात्र मात्रम होती है।

प्रायः प्राचीन किवयों में भाव की अपेचा कथन की ओर इतना भुकाव क्यों है ? इसका कारण काव्य की शुद्ध किवल्व की दृष्टि से न देखकर अनेक कलाओं के एक व्यसन के रूप में देखना है। परिणामतः काव्य जीवन के रसात्मक स्पर्श की दृष्टि से गीण हो गया और वाग्विनोद या वाग्विलास के रूप में अधिक प्रकट हुआ। इसे यदि हम कुछ अधिक उदार दृष्टि से कहें तो कह सकते हैं कि किसी युग का विशिष्ट समाज जब परस्पर के हार्दिक वार्तालाप से परितृप्ति पा चुका होगा तब उसे कुछ अतिरंजकता की भूख जगी होगी। वही भूख वाग्विद्य्थता द्वारा काव्य में शान्त की गई। हाँ, वाग्विद्ग्धता द्युरी चीज तो नहीं, किन्तु उसका केवल सूक्ति-प्रधान होना शुद्ध कवित्व के लिए बाधक है। वाग्वि. दग्धता तो सूक्तिमय भी हो सकती है श्रौर भावमय भी। भाव-मय होने पर कवि से श्रान्तरिक साज्ञात्कार होता है श्रौर सूक्ति-मय होने पर श्रालंकारिक चमत्कार का कौतूहल।

हम यह तो नहीं कहेंगे कि रत्नाकरजी के काञ्यों में . उनका आन्तरिक साज्ञात्कार होता ही नहीं, किन्तु इसकी श्रपेजा उनमें चमत्कारजन्य कौत्हल अधिक आकर्षक हो गया है। इसके लिए वे जम्य हैं, क्योंकि वे केवल स्वयं कवि होकर ही उपस्थित नहीं, हुए, बल्कि युगविशेष की एक काञ्य-कि के प्रतिनिधि होकर भी आये। यद्यपि इस प्रतिनिधित्व में उनकी रुचि का असामंज्ञाय नहीं—श्रनचाहा प्रतिनिधित्व वे प्रह्मा ही क्यों करते।

रत्नाकर श्रौर पद्माकर—कहा जाता है कि रवाकरजी के विशेष प्रिय कि पद्माकर थे। किसी जमाने में उन्होंने 'रत्नाकर' के बजाय 'कहै पद्माकर' जोड़कर कुछ पद्म लिखे थे श्रौर लोगों को पद्माकर के ही किवत्व का श्रम हो गया था। यिद्र यह बात ठीक है तो सचमुच रह्माकरजी बड़े मनोविनोदी थे!

क्या पद्माकर ही रत्नाकरजी के कान्यादर्श थे ? लोको-क्तियों श्रौर यत्र-तत्र रत्नाकरजी की पंक्तियों से इस बात का परिचय तो मिलता है; 'समालोचनादर्श' में एक स्थल पर उन्होंने लिखा भी है— सब्द-माधुरी- सक्ति प्रवल मन मानत सव नर, जैसी हो भवभूति भयी तैनी पदमाकर।

ज्ञात नहीं, भवभूति के साथ पद्माकर को रत्नाकरजी ने किस मौज में रखा है ! अन्त्यानुप्रास के लिए या अपनी काव्य-रुचि का आदर्श स्पष्ट करने के लिए ? दूसरी बात ही ठीक जान पड़ती है। ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब रता-करजी हमारे काज्य-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान नहीं बना सके थे । अतएव, अपने प्रारंभिक कवि-जीवन में उन्होंने पद्माकर से स्फूर्ति प्रहण कर उन्हें अपना काज्यादर्श माना हो श्रौर अपने नवोत्साह के कृतज्ञता वश सदैव उनका गुणानुवाद किया हो तो त्र्याश्चर्य नहीं । किंतु इसी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि रत्नाकरजी एकमात्र पद्माकर के श्रतुगामी थे। पद्माकर से प्रेरित वे श्रवश्य थे, किन्तु रत्नाकर ने सब कुछ वही नहीं किया जो पद्माकर ने हमारे कान्य-साहित्य को दिया था। पद्माकर से उन्होंने मुक्तक कवित्तों का पद-प्रवाह लिया श्रीर वहीं से प्रवंध-काव्य की प्रेरणा भी ली, यह दूसरी बात है कि चन्होंने पद्माकर की तरह 'गंगा-लहरी' न लिखकर 'गंगावतरण' लिखा। इस प्रकार काच्य की विषय-सामित्रयाँ तो उन्होंने पद्माकर से अवश्य पाईं, किन्तु उनमें श्रात्मा श्रपनी रखी। इस श्रात्मा का उत्कर्ष उन्होंने उस कवि के कलादर्श पर किया जो पद्माकर के लिए भी स्त्रभिप्रेत था

श्रीर अपनी असमर्थतावश पद्माकर उसकी छाया भी न छू सके। 'पद्माकर' का 'राम-रसायन' देखने से ज्ञात होता है कि गोस्वामीजी के 'रामचरितमानस' की महिमा से प्रभावित होकर 'कवयः किं न जल्पन्ति' के अनुसार अपनी पहुँच दिखाने के लिए, प्रवन्ध-कवि बनने के लिए भी वे प्रयत्नशील हुए थे। **उनका चपल-प्रयास रत्नाकरजी के कवित्व में गम्भीररूपे**ण प्रकट हुन्ना। इसका कारण यह है कि मध्ययुग के हिन्दी-काच्य की सफलता-श्रसफलता ने रत्नाकरजी को एक विवेक प्रदान कर दिया था और चरमकार-प्रेमी होकर भी उन्होंने जरा जमी हुई लेखनी से अपनी कृतियाँ लिखीं: अतएव वे पद्माकर की कृतियों की तरह चंचल या हलकी नहीं हो गई। रत्नाकरजी ने पद्माकर से जो कान्य-श्रंकर पाया वह केवल पद्माकर के ही काव्यस्परां से नहीं फला-फ़ला, बल्कि अपने मनोनीत युग के श्रन्य वातावरणों से भी उन्होंने कान्यमय श्रस्तित्व श्रहण किया। प्राचीन हिंदी-कविता में विशेष रूप से दो श्रादर्श प्रचलित थे - एक तो मुक्तक शृङ्गारिकों का, दूसरा भक्तों का-जिसमें तुलसी, सूर और कवीर प्रमुख हैं। शृङ्गारिक कवियों में जो कवि दोनों काट्यादर्शों की श्रोर चलना चाहते थे ं उन्हीं में पद्माकर ऋौर रत्नाकर थे। भक्त कवियों का श्रादर्श प्रहरण करते समय उन्हें सूर की अपेना तुलसी ही अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुए, क्योंकि उनकी प्रवन्ध-पद्धति को श्रपनाने

में श्रपने मुक्तकों का पृथक् बानक बनाये रखने की सुविधा थी। सूर तो मुक्तक पदों के संगीत-किव हैं, उनका श्रमुसरण करने से तो शृङ्गारिक किवयों को श्रपने मुक्तकों का वेश-विन्यास ही खो देना पड़ता। अतएव, सूर से उन्होंने कान्य-कला का बाह्य रूप तो नहीं प्रहण किया किन्तु कान्य का माधुर्य-भाव गाईरथ्य जीवन के श्रमुरूप प्रहण किया; भक्त होकर नहीं, श्रमुरक्त होकर। और कवीर का श्रमुसरण कोई करता ही क्यों, वहाँ तो बात यह थी—'जो घर फूँके श्रापना, चले हमारे साथ।'—फिर भला कोई गृहस्थ किव (शृङ्गारिक) इसके लिए तैयार ही कैसे हो सकता था।

संकलन-बुद्धि हाँ, तो सूर से माधुर्यभाव, तुल्सी से प्रवन्थ पद्धित और शृङ्गारिक किवयों से मुक्तक शैली लेकर रत्नाकरजी ने अपनी संकलन-बुद्धि का परिचय दिया, मुख्यतः एक रीतिकालीन प्रतिनिधि के रूप में। प्रवन्थ-कान्यों की रचना उन्हें रीतिकाल से अलग करती है, किन्तु वे अलग नहीं हैं, बल्कि केशव और पद्माकर की तरह उससे संयुक्त हैं। यह सन्तोष की बात है कि रत्नाकरजी, केशव और पद्माकर से उच्च-कोटि के प्रवन्ध-किव हैं। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि रीतिकाल की अपेचा उन्होंने अधिक नवीन बातें दीं। सच तो यह है कि रत्नाकरजी ने उस युग के किवत्व का ही इनलाजें मेंट कर दिया है, उसे गम्भीर प्रसार दे दिया है। उनमें मर्वान

विषय, नवीन भाव श्रीर नवीन पद-विन्यास नहीं हैं। उस प्राचीनता में यदि कोई नवीनता है तो यह कि उसमें रत्नाकर का श्रपना वानक है, श्रपनी श्रिभिन्यिक है। इस प्रकार के कवियों की उन्हीं के युग में रखकर देखना चाहिए, जैसे किसी इतिहास की उसके वाञ्छित-काल में रखकर देखा जाता है।

नचीन कचिता-प्रेम—यद्यपि रह्मकरजी खड़ीबोली की वर्त-मान कचिता से चिशेष सहमत नहीं थे, तथापि उनकी सहदयता छन्द-रचना करना ही नहीं जानती थी, विलेक मार्मिक भावुकता के। भी पसन्द करती थी, चाहे वह किसी भाषा में हो। नवीन युग की हिन्दी-किवता—जिसमें छायाबाद की भाव-प्रवण्णता है—उन्हें भीतर ही-भीतर आकर्षित कर चुकी थी, यहाँ तक कि काव्य-सम्बन्धी वार्तालापों में वे प्रायः उन कविताओं का जिक्र किया करते थे और बड़े चाव से पढ़ते थे।

रत्नाकरजी श्रॅगरेजी से श्रभिझ तो थे ही, श्रपनी इस श्रभिझता का उपयोग उन्होंने यत्र-तत्र श्रपने काव्यप्रसार में भी किया है। हिन्दी रीतिकाल की परम्परा श्रौर उतनी ही प्राचीन श्रॅगरेजी किवता (जिसे हम हासिकल स्कूल की किवता कह सकते हैं) इन्हीं दोनों के समन्वय से रत्नाकरजी ब्रजभापा-साहित्य में शोभन हो सके थे। यदि पाश्चात्य किवता की उस श्राधुनिकतम प्रगति से, जिससे श्राज के श्रनेक हिन्दी किव तथा श्रीरवीन्द्रनाय ठाकुर प्रेरित हैं, रत्नाकरजी भी प्रेरित होते तो

सञ्चारिगो

यह एक कौतूहलपूर्ण बात है कि रत्नाकरजी के काव्य का स्वरूप क्या होता!

छायावादी प्रयोग—रत्नाकरजी चाहे जिन काठ्य-प्रेरणात्रों से व्रजभाषा साहित्य में आये हों, परन्तु थे वे भावुक। एक परम्परा के भीतर रहकर भी उन्होंने अपनी स्वतन्त्र भावुकता स्फुरित की है। वर्तमान छायावाद की कविता में जिस प्रकार के सूक्ष्म भाव-प्रवण साङ्केतिक शब्दों का प्रयोग दीख पड़ता है, रत्नाकरजी की कविता में (विशेषतः 'गङ्गावतरण' में ) भी यत्र-तत्र वैसे ही प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरण के लिए उनके काठ्यों से कुछ उद्धरण—

(१) रहार भूप का रूप भावना के लेखा सौ। श्रास्त-नास्ति के बीच गनित-कल्पित रेखा सौ॥

—'गङ्गावतरण'

'गनित-किल्पत रेखा' से तप:क्रश शरीर की उपमा श्राधु-निक है। बिहारी भी (जिन्होंने श्रपने काज्य-चित्रों के लिए श्रपनी विविध शास्त्रीय श्रमिज्ञता का प्रचुर उपयोग किया है) विरह-कृश शरीर के लिए इतनी श्रन्छी उपमान पा सके।

> (२) लगी सारदा प्रेम-पुलिक कलकीरित गावन । वीना मधुर वजाइ सूमि नूपुर भनकावन ॥

#### त्रजभाषा के ऋन्तिम प्रतिनिधि

लयलीकिन सैं। चारु चित्र बहु भाय खिचाये। रुचिर रागरँग पूरि हृदय दग लोभ लुभाये॥

--- 'गङ्गावतर्गा'

इसमें 'लय-लीकनि' (लय की रेखाओं) का निर्देश स्वा-भाविक और वैज्ञानिक है। श्रमूर्त्त लय का भी रेखा-चित्र हो सकता है, कवि के इस सत्य की श्राज प्रामाफोन के रेका हों ने प्रत्यत्त कर दिया है।

(३) भरयौ भूरि श्रानन्द हृदय तिहिं लगे उलीचन। पै।न-यटल पर भव्यभाव श्रन्तर के खींचन॥

—'गङ्गावतरण्'

श्रन्तर के भावें। के। 'पौन-पटल' (पंन-पट) पर खींचना कितनी सुक्ष्म व्यक्तना है! हम जो कुछ कहते हैं वे श्राकाश में खे। नहीं जाते, बिल्क वायु में सुरिच्चत रहकर लहराते रहते हैं, उन्हें ही वैज्ञानिक यान्त्रिक वाद्यों में सिच्चत कर देते हैं। श्रव तो तत्काल के ही शब्द नहीं, बिल्क बीते दिवसों के श्रतीत शब्दों का भी वे यन्त्र सिच्चत कर देने के प्रयत्न में हैं। श्रीर श्राश्चर्य नहीं, किव जितनी श्रगोचर कल्पनाएँ करता है, एक दिन विज्ञान उन सबकी प्रत्यच्च कर देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि किव की कल्पना भी सत्य है, उसमें मानसिक मिध्यापन नहीं। हाँ, कल्पना एक प्रमाणरहित सत्य है, परन्तु यदि प्रमाण के लिए हम विज्ञान पर ही श्रवलिन्वत होंगे तो सत्य श्रपना सौन्दर्य खे।

# सभ्बारिणी

देगा, श्रानेक वैज्ञानिक विभीषिकाएँ इसका उदाहरण हैं। किव के सत्यों की कसै।टी तो सहद्यों की श्रात्मानुभूति ही होनी चाहिए न।

(४) कहै 'रत्नाकर' गुमान के हिये में उठी। हूकमूक भायरिन की अन्नह कहानी है॥

—'उद्धव-शतक'

इसमें 'हूकमूक' (मूक वेदना) द्रष्टव्य है। छायावाद की किवता मूक वेदना और नीरव-गान के लिए बदनाम है, किन्तु रत्नाकरजी का 'हूकमूक' तो एक प्रकार से इन प्रयोगों की व्याख्या-सी कर देता है।

शब्द-चातुरी—रत्नाकरजी शब्दों के प्रयोग में निपुण हैं। उपर के उदाहरणों के अनुसार जहाँ उनके शब्द एक गृढ़ साङ्गेतिक व्यञ्जना करते हैं, वहाँ शब्दों की एक सरल व्यञ्जना भी दीख पड़ती है —

(१) चाहत जै। 'स्वबस सँजीग स्याममुन्दर की, जोग के प्रयोग में हियो तो विलस्या रहै। कहै रत्नाकर सु-ग्रन्तर-मुखी है ध्यान, मञ्जु-हिय-कज्ज जगी जीति में घस्यो रहै॥

---'उद्धव-शतक'

यह निर्गुण ध्यान के लिए उद्धव का गोपियों के। उपदेश हैं। गोपियाँ 'सु-मुखी' हैं इसी लिए स्याम 'सुन्दर' के। ही चाह रही हैं।

#### व्रजभाषा के अन्तिम प्रतिनिधि

यदि वे सु-अन्तर-मुखी हो जायँ तो निर्मुण को भी पा जायँ। यहाँ एक चिरपरिचित 'सुमुखी' शब्द का चमत्कार है।

(२) करत उपाय ना सुमाय लिख नारिन की,
 भाय क्यों अनारिनि की भरत कन्हाई हैं।

—'उद्धवशतक'

इसमें 'श्रनारिन' शब्द की व्यश्जना पर ध्यान जाता है। यह एक साधारण महावरा है, किन्तु यहाँ इसी में एक बात छिपी है। 'नारिन' श्रीर 'श्रनारिन' के यमक से बात में जान श्रा गई है।

( रं ) रङ्ग-रूप-रिहत लखात सबही हैं हमें, वैसी एक और प्याह धीर घरिहै कहा। एक ही अनङ्ग साधि साध सब पूरी अब, श्रीर अङ्ग-रिहत अराधि करिहें कहा॥

—'उद्धवशतक'

इसमें 'रङ्ग-रूप-रहित' का न्यङ्ग श्रौर 'श्रमङ्ग' का श्लेप प्रेच-णीय है। इस प्रकार के उद्धरण रत्नाकर की कृतियों से बहुत दिये जा सकते हैं।

प्रबन्ध-काव्य—प्रवन्ध-काव्यों की विस्तृत भूमिका पर यदि हम न उतरें तो संसेप में यही कह सकते हैं कि प्रवन्ध-काव्यों में किव की दित्वात्मक कला का परिचय श्रापेत्तित रहता है। एक तो है जीवन-कला, दूसरी है काव्य-कला। कथा-पत्त किव-द्वारा जीवन की कला का निदर्शन चाहता है; उपन्यासों, कहानियों

#### सञ्चारिणी

श्रीर नाटकों में हम यही निदर्शन पाते हैं, महाकाव्य में इन तीनों का समन्वय हो जाता है। काव्य-कला इन कथाकलाश्रों के रूखे- सूखे श्रावरण को एक संगीतपूर्ण मनोरमता प्रदान कर देती है। यह संगीत, रस के श्रनुसार कहीं कोमल रहता है, कहीं परुष।

'हिंडोला' रत्नाकरजी का एक वर्णनात्मक मुक्तक है, अतएव, 'हरिश्चन्द्र' को ही उनका प्रथम प्रबन्ध-काव्य कहा जा सकता है। रत्नाकरजी की सम्पूर्ण कृतियों को देखने से ज्ञात होता है कि वे मुख्यत: वर्णनात्मक किवता के ही किव थे, विश्लेपणात्मक किवता (जिसमें वर्ण्य वस्तु की आत्मा विकीर्ण होती है) के किव नहीं थे। फलत: उनकी सम्पूर्ण किवताओं में दृश्योद्घाटन प्रधान हो गया है, मम्मोंद्घाटन गौण। दृश्योद्घाटन में निरीचण का परिचय मिलता है, मम्मोंद्घाटन में आत्म-द्वरण का।

हरिश्चन्द्र की कथा, चिरिवश्रुत लोक-कथा है। जन-साधारण की विदग्धात्मा से यह इतनी मम्मेस्पर्शिनी हो चुकी है कि अब कोरा कथाकार उसमें कोई नवीनता नहीं ला सकता। उसमें नवीन प्राण लाने के लिए किव की संजीवनी (किवता) की आवश्यकता है।

किसी कथा को यदि हम केवल छंदोबद्ध कर दें तो वह पद्य-प्रवन्ध वन जायगा, किन्तु प्रवन्ध-काव्य नहीं हो सकेगा। कथा तो प्रवन्ध-काव्य की सरिता का एक ऊपरी किनारा

#### व्रजभाषा के अन्तिम प्रतिनिधि

है; उसका श्रन्तस्तल है उसका संगीत, उसका ऋजु-कुंचित जीवन-प्रवाह श्रीर गहन मनोवृत्तियों का भवर-चक्र। संगीतः के कारण कथा, कांच्य के निकट जाती है, जीवन-प्रवाह के कारण उपन्यास या कहानी के निकट और भाव-भंगी के निदर्शन-स्वरूप नाटक के निकट। कथा के परिमाण के ऋतुसार यह वात विचार-गीय होनी चाहिए कि वह एक महाकांच्य होने की अपेता रखती है या खराडकान्य में ही खिल सकती है। इसी प्रकार यह भी ध्यान देने की बात है कि केवल कविता श्रीर उपन्यास (या कहानी ) के येाग से ही वह पूर्ण प्रस्फुटित हे। सकती है ऋथवा उसमें नाट्य का सहयोग भी वाञ्छित है। महाकान्यों में (यदि वह केवल भाव-परक नहीं है तो ) साहित्य की इस त्रिवेणी के संगम की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जीवन की केवल एक सीधी धारा नहीं, विलक अनेक दिशाओं की श्रनेक घुमी-फिरी धाराएँ वहती हैं। खग्डकाव्यों में साहित्य-कला का यह संगम अनिवार्य नहीं रहता । कवि यदि केवल कवि नहीं, विलक वह कलाभिज्ञ भी है तो वह स्वयं निर्ण्य कर सकता है कि वह कला की इस त्रित्रेणी के भीतर से जीवन की मार्म्भिक अभिन्यक्ति कर सकता है अथवा इनमें से किसी

١

 <sup>#</sup> यहाँ संगीत का प्रयोग ब्यापक ऋर्य में किया गया है, काच्य-सम्यन्थी सम्पूर्ण विशेषताओं के लिए ।

एक ही को लेकर। कथा तो सबमें रहती ही है, वह तो एक उपादान है; किन्तु कथा किस श्राकार-प्रकार एवं रूप-रंग में मार्म्मिक हो सकती है, यही कलाभिज्ञ को समम्मना है; यह सम-मना प्रबन्ध-काव्य के लिए कथा का डाइरेक्शन करना है। संभव है, जो कथा नाट्यभंगी की श्रपेद्मा रखती हो वह निरी कहानी-बद्ध होकर निर्जीव हो जाय; इसी लिए प्रबन्ध-काव्य का ही एक रूप गीतिनाट्य भी है।

सच तो यह है कि हममें से प्रत्येक के जीवन में केवल किवता ही नहीं, बिल्क नाटक और कहानी भी मिली हुई है। अतएव, जब हम जीवन की कला लेकर प्रकट होना चाहते हैं तब प्रबंध-काट्य में नाटक और कहानी की उपेना नहीं कर सकते। हाँ, इनका प्रसार प्रबन्ध-काट्य की मर्यादा के अनुसार ही होना चाहिए। महाकाट्य और खराडकाट्य की मर्यादा की सीमा में भिन्नता है—महाकाट्य में काट्य के अतिरिक्त यदि नाटक और उपन्यास का योग रहता है तो खराडकाट्य में कहानी और एकांकी नाटक का परिमाण रहता है।

रत्नाकरजी ने श्रापनी रीतिकालीन परम्परा से काव्यक्षि तो पाई थी, किन्तु नाटक, उपन्यास श्रीर कहानी की श्राधिनिक-तम साहित्यिक रुचियों का उन्हें श्रानुराग नहीं मिला। यही कारण है कि हम उनके प्रबन्ध-काव्यों में कथा का प्राचीन रूप तो पा जाते हैं किन्तु जीवन-प्रवाह के लिए उसमें कोई नवीन पथ

# भारतीय विषामन्दिर

वी का ते र विकास मिला के व्यन्तिम प्रतिनिधि

निर्ही भिद्रसाई + भव्यक्ति । । । स्वत्य स्वत्य देशको प्रवन्ध-काठ्यों में जो

विशेषता द्रष्टव्य है, वह है चनकी काव्य-कला।

रत्नाकरजी की काव्य-कला में शब्द-चातुर्व्य पर एक सामान्य दृष्टिपात ऊपर किया जा चुका है। यहाँ चनके पद-प्रवाह स्त्रीर रस-संसार पर दो शब्द ।

रत्नाकरजी ने 'हरिश्चन्द्र', 'कलकाशी' श्रीर 'गंगावतरण' तीनों प्रवन्ध-काव्यों में एक ही प्रकार के छंद का उपयोग किया है, जो कि उनकी वर्णनात्मक कविता के लिए ठीक बैठता है। मुक्तक वर्णनात्मक कविता में इस एक ही छंद की उपयुक्तता तो हो सकती है किन्तु किसी खराडकाव्य में एक ही छन्द की गति पर विविध रसों का प्रवाह, संगीतपूर्ण नहीं हो सकता। इसी लिए गोस्वामीजी ने रामचरितमानस में छन्दों का निविध उपयोग किया है। महाकाच्य के लिए ही नहीं, खराइ-काव्य के लिए भी यह विविधता वाञ्छनीय है। भाषा का बहुत छुछ प्रवाह छन्द पर निर्भर रहता है। रत्नाफरजी के प्रवन्धकान्यों की भाषा में पौरुष है और उनका छन्द-विन्यास भी उस पौरुष के अनुरूप ही है। किन्तु मधुर और करुण रस टस भाषा श्रौर उस छन्द में सुकोमल नहीं हो पाते । सच तो यह है कि रत्नाकरजी का शृङ्गार श्रीर करुए। भी पौरुषेय ही है। हाँ, 'हिंडोला' की शृङ्गारिक रचना में उनकी भाषा श्रपेचाकृत कोमल है। श्रपनी पहिले की रचनाओं में उन्होंने जहाँ व्रजभाषा का

विगत (परम्परागत) व्यक्तित प्रह्मा किया है, वहाँ किता सरस हो गई है। इधर की रचनाओं में जहाँ भाषा का व्यक्तित उनके स्वतन्त्र अनुशीलन से चला है, वहाँ भाषा परूष-गम्भीर है। उसमें पाणिडत्य बहुत आ गया है। उसमें ओज है, माधुर्य नहीं।

. . . . . .

रत्नाकरजी की भाषा त्रालंकारिक है। उत्प्रे चा, उपमा त्रौर सन्देहालंकार, भाव-वाक्यों को श्राप्रसर करने में व्रजभाषा की कविता में त्राम तौर से सहायक रहे हैं. त्रौर वही रत्नाकरजी की कविता में भी पद-पद पर दिखाई पड़ते हैं। जनु, मनु, क्यों-त्यों, किथीं, इत्यादि, त्रालंकारिक भाषा के चिरप्रचलित महावरे-से वन गये हैं। त्रालंकारों में रूपक-त्रालंकार रत्नाकरजी की कविता में विरल है।

यह कहा जा चुका है कि रत्नाकरजी की भाषा में पौरुष है। अतएव उनकी भाषा का उत्कर्ष उत्कट रसों (जैसे, रौद्र, बीभत्स, बीर) में प्रकट हुआ है। उनका कवित्व भी इन रसों में अधिक घनीभूत है।

हमारे इन कथनों का स्पष्टीकरण उनके प्रवन्ध-कान्यों के पर्य्यवेचण से हो जायगा।

'हरिरचन्द्र' की लोक-कथा कहण्यस का एक श्रेष्ठ आलम्बन हो सकती है। किन्तु रत्नाकरजी कहणोद्रेक में सफल नहीं हुए। उनके हरिश्चन्द्र और शैन्या के उद्गारों में वैधी-वैधाई बार

### व्रजभाषा के अन्तिम प्रतिनिधि

के सिवा और कुछ है नहीं, रस-संचार के लिए उनमें किन की लेखनी आई नहीं, स्याही सूखी हुई जान पड़ती है। हाँ, कहीं-कहीं एकाध करूण वाक्यखण्ड आ गये हैं जो नन्हीं-सी फुहार की तरह हृदय को भिगो जाते हैं। यथा—

(१) रोवत वज देखि तिनकों लाग्यो सिमु रोवन। इनके कवहुँ, कवहुँ उनके ख्रानन-रुख जोवन॥

--- 'हरिश्चन्द्र'

- (२) विकति देहु हमहीं पहिले सुनि विनय हमारी। जामें ये हम लखे न ऐसी दसा तिहारी॥
- (३) कही विष्र सों 'कीजै समा नेंकु अब हिजवर । लेहिं निरित्त भरि-नैन नाह की आनन सुंदर ॥ फिर यह आनन कहीं, कहीं यह नैन अभागी।' यों किट विलेखि निहारि सुपति-रुख रोवन लागी॥
- (४) चलत देखि दुखकृत-विकृत मुख वालक खोल्यो । 'कहाँ जाति, जनि जाह माह'-ऋंचल गहि वोल्यो ॥

इन करुए उद्गारों को किव ने अपनी मार्मिकता से स्पर्श नहीं किया है, बल्कि जनसाधारए की उक्ति के अनुसार ही इन्हें अहुए। किया है। अपनी श्रोर से किव ने असंग को मार्मिक बनाने का प्रयत्न बहुत अल्प परिमाए। में किया है।

नीचे के उद्धरणों में रत्नाकरजी की कलाकारिता कुछ-कुछ प्रकट हुई है—

#### सञ्चारिएी

इहि विधि श्रोभल भई हगिन सौं उत महरानीं। इत श्राये हग लाल किये कौसिक मुनि मानी॥

(

इन वाक्यों में एक नाटकीय व्यक्तना है। अभी-अभी पत्नी के विदादेकर हरिश्चन्द्र अपने विदीर्ण हृद्य को सँभाल भी नहीं पारे थे कि रङ्गमञ्च के एक कत्त से अचानक रक्तनेत्र विश्वामित्र प्रक हो गये, मानो करुण पर रौद्र का आक्रमण हो गया। इस व्यक्तन से परिस्थित कुछ त्त्रण के लिए करुणतम हो गई है। इसी प्रका इन पक्तियों में भी—

'याहि विटम में लाह गरें फांसी मिर जैहें। के पाथर उर धारि धार में धाइ समेहें॥' यों किह उठि श्रकुलाइ चल्यो धावन ज्यों रानी। त्यों स्वर किर गंभीर धीर वोले नृप वानी॥ 'वेचि देह दासी हैं तव तौ धर्मा सम्हारथी। श्रव श्रधरम क्यों करित कहा यह हृदय विचारयी॥'

इस प्रकार के द्वन्द्वात्मक दृश्व (जिनसे चिरपरिचित कथ में भी किव की अपनी एक मनोवैज्ञानिक कला प्रकट होती है इस कान्य में विशेष नहीं।

रमशान में मृतपुत्र की देखकर हरिश्चन्द्र ने जी विला किया है, इसमें एक ही वाक्य-खंड मर्म्मस्पर्शी है—

> हाय वत्म ! कि न सुनि पुकारि मैया की जागत! यारे मरे हू वे तुम ती याति सुंदर लागत॥

#### व्रजभापा के अन्तिम प्रतिनिधि

यह प्रसङ्ग ऐसा था कि, यहाँ रत्नाकरजी को एक करुणा की मन्दाकिनी वहा देने का सुयोग प्राप्त था, किन्तु 'हरिश्चन्द्र' काव्य में कथाकार प्रधान और कवि गौण होने के कारण वे मान्मिक स्थलों को चलता-भर कर गये हैं। इसी लिए रमशान में शैव्या से हरिश्चन्द्र द्वारा कफन गाँगते समय भी रत्नाकरजी सम्मीभेदी नहीं हो सके। उससे बढ़कर दयनीय प्रसङ्ग करुणा के लिए और क्या हो सकता था! करुणा की अपेचा स्थिति की भयानकता को प्रत्यच करने में ही रत्नाकर जी अधिक सफल हुए हैं। श्मशान का वर्णन इसका एक उदाहरण है। कहा जा चुका है कि परुष भाव ही उनसे खुब बन पाता है। अपने मनोवाञ्चित रस का एक सीधा प्रवाह वे वहा सकते हैं, किन्तु उस रस-प्रवाह में छोटी-मोटी अनेक नाटकीय भिक्तमाएँ न उठा सकने के कारण प्रवन्य-काञ्य (या पद्यप्रवन्ध १) के ढाँचे में उनके कवित्व का एक मुक्तक आस्वाद ही प्राप्त होता है।

'हरिश्चन्द्र' के वाद 'कलकाशी' रत्नाकरजी का नियन्थकाव्य है। यह विवरणात्मक है, वर्णनात्मक नहीं। इसमें एक युग की काशी का ऊपरी ढाँचा देखा जा सकता है, किन्तु काशी का अन्त:करण नहीं। काशी की वस्तुत्रों, मनुष्यों और कोविदों की इसमें एक खासी लिस्ट है, जो किसी पर्श्यटक के लिए कौत्हलपूर्ण हो सकती है, किन्तु किसी भावुक के लिए रसात्मक नहीं। इससे रत्नाकरजी की जानकारी का पता चलता है, विद्रधता का नहीं। सञ्चारिणी

ज्ञातच्य विवरण श्रीर रसात्मक वर्णन का अन्तर नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा—

> श्रांगन-त्रोच नगीच कूप के मन्दिर राजत। जापै चढ़यौ निसान सान सौं फवि छवि छाजत॥

> > 'क्लकाशी'

देख लो साकेत नगरो है यही— स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही! केतु-पट अञ्चल-सहश हैं उड़ रहे कोटि कलशों पर अमर हम जुड़ रहे!

—'साकेत'

प्रथम उद्धरण में किसी नक्षशे का एक कोना दिखाई पड़ता है, दूसरे उद्धरण में हृदय कौनारे की तरह उत्सित हो उठा है। एक में भानाभिन्यक्ति शून्य है, दूसरे में इसके लिए भाषा और छन्द भाव-विभोर हैं। एक में भाषा और पद-विन्यास है तो दूसरे में एक नाटकीय फड़क भी, जिससे चित्र में सजीवता आ गई है।

'कलकाशी' रत्नाकरजी की श्रपूर्ण कृति है। ज्ञात नहीं, वे श्रामें इसे क्या रूप देते। परन्तु 'हरिश्चन्द्र' श्रीर 'गङ्गावतरण' से श्रनुमान किया जा सकता है कि किव इसे किस ढंग पर ले जाता; क्योंकि इन तीनों का पद-विन्यास श्रीर शैली एक-सी है।

'कलकाशी' के बाद 'उद्धवशतक' रत्नाकरजी का नियन्ध-काच्य है। नियनच-काच्य और प्रवन्ध-काच्य में कुछ अन्तर है। निवन्ध-कान्य में मुक्तक भावों की एक सुसंगत शृंखला रहती है, विंवा वह कथा-परक ही नहीं, भाव-परक भी हो सकता है।

प्रवन्ध-काव्य प्रधानतः कथा-परक रहता है, उसमें किसी समाज खौर चिरत्र की अवतारणा रहती है, यथा, 'साकेत' और 'प्रियप्रवास'। निवन्ध-काव्य में जिस रस की सृष्टि करना किव को माव के आश्रय से अभीष्ट रहता है, उसे प्रवन्ध-किव कथा हारा श्रमित्यक्त करता है। इस दृष्टि से रत्नाकर के 'हरिश्चन्द्र', अंशतः 'कलकाशी' और 'गङ्गावतरण्' प्रवन्ध-काव्य के अन्तर्गत। आते हैं; 'हिंडोला' और 'उद्धवशतक' निवन्ध-काव्य के अन्तर्गत। अपने निवन्ध-काव्यों में रत्नाकरजी अपेन्नाकृत मधुर मनोहर हैं। प्रवन्ध-काव्य उनका उतना सफल चेत्र नहीं।

यह कहा जा जुका है कि, रत्नाकरजी की करुणा और शृक्षार भी पौरुपेय हैं। फिर भी कोमल रसों में शृक्षार रस उनकी लेखनी से सरस हो सका है, कारण, शृक्षार रस की प्रशस्त भूमि वे अतीत की परम्परा से पर्व्याप्त सीमा में पा चुके हैं; उस परम्परा में शृक्षार रस इतना सम्मान्य है कि उसे रसराज कहा गया है और वह काव्य का पर्व्यायनाची-सा हो गया है।

'उद्धवशतक' में रत्नाकरजी सूर की भाँति ही ज्ञानपन्न श्रौर भावपन्न, दोनों लेकर चले हैं। सूर की पहुँच दोनों ही श्रोर एक समान है, क्योंकि वे किंव ही नहीं, वल्कि साधक भी थे; श्रतएव वे दोनों ही श्रोर कवित्व हुलका सके हैं, जब कि रत्नाकर केवल

### सञ्चारिएी

भाव-पन्न में ही। ज्ञान-पन्न में ने कोई अनुउापन नहीं ला सके, उनके लिए उसमें गुंजाइश भी नहीं थी; सूर ने आत्मानुभूति से ही वहुत कुछ कह दिया था। शृङ्कार की रिसकता सन्न के लिए संभव है, उसमें अपनी-अपनी रसानुभूति में प्रत्येक व्यक्ति नवीन हो सकता है; किन्तु ज्ञान-पन्न की साधना किन्हीं विशिष्ट पुरुषों की आत्मानुभूति पर ही निर्भर है। 'उद्भवशतक' में रत्नाकरजी के लिए जो सहज-संभव था उसी शृङ्कार रस में वे सफलता-पूर्वक पने हैं। 'उद्भवशतक' के भाव-पन्न में रत्नाकरजी की मस्ती और प्रेम की मड़ी देखते ही वनती है। यह एक व्यक्त-नात्मक काव्य है, अतएव निरे वर्णनात्मक काव्यों से अधिक सरस है।

'उद्धवशतक' का प्रारम्भ (पटोद्घाटन ) तो बहुत ही सुन्दर ढंग से हुआ है—

> न्हात जमुना में जलजात एक देख्यो जात जाकी अय-ऊरघ अधिक मुरभायो है। कहे 'रतनाकर' उम्हि गहि स्याम ताहि वास-यासना सौं नें कु नासिका लगायो है।। स्यों ही कल्ल घृमि भूमि वेसुघ भए के हाय पाय परे उस्ति अभाय मुख छायो है। पाए घरीक द्वैक में जगाह ल्याह ऊची तीर राधा-नाम कीर जब श्रीचक सुनायो है।।

इस एक लानिशिक रूपक में सम्पूर्ण 'वद्ववशतक' श्रपनी सुख्य यवनिका वन गया है।

# शरत्साहित्य का श्रीपन्यासिक स्तर

# [ ? ]

त्राधुनिक भारतीय साहित्य का इतिहास उन्नीसनी राजानी छे प्रारम्भ होता है। नये युग की दीपावली के सजाने के लिए मध्ययुग के भारत की सकाई हो रही थी। फिर भी, मय्ययुग का कुछ अन्धकार और प्रकाश आधुनिक ग्रुग के अन्यकार और प्रकाश में मिल गया। फलतः श्राज भी मच्ययुग की सामाजिक श्रौर राजनीतिक समस्याएँ एक तनाच्छन्न प्रश्न वनकर श्राईं। मध्ययुग का साहित्य भी अपने समय का मानसिक आलोक होकर विकीर्या होता आया। मन्ययुग का शेप व्यन्यकार श्रीर प्रकाश राजनीतिक त्रावरण में धार्मिक था, त्र्राधुनिक युग में उसने वैज्ञानिक दृष्टिकाण भी प्राप्त किया। वैज्ञानिक जीवन त हमारे जीवन में जो चहल-पहल उत्पन्न की, उसने स्त्रीन लीकिस्या ( घोर वास्तविकता ) जगा दी, उसने जीवन का काठ्य व गुद्ध में परिशात कर दिया। फलतः मध्ययुग श्रीर श्राधुनिक युग क संयोग से हमारे साहित्य और समाज ने एक मिश्र-कृप श्रारुण कर लिया। इस मिश्रित युग का समाज हमारे काच्यां श्रीर चपन्यासें। में प्रकट हुआ। जिन लोगां ने प्राधुनिक युग से सृप्ति

#### सञ्चारिणी

न ग्रह्ण फर मध्ययुग से ही जीवन का रस लिया, उन्होंने श्रपने काव्यों श्रीर उपन्यासों में मध्यकालीन साहित्य को ही बनाये रखा। प्रेम श्रीर भक्ति की कविताएँ, धार्म्मिक श्रीर ऐतिहासिक कथाएँ तथा सहस्र-रजनी-चरित्र श्रीर तिलस्मी उपन्यास इसके ग्रांतक हैं। किन्तु जिन्होंने मध्यकाल के साहित्य के साथ ही श्राधुनिक युग की विचार-स्वतन्त्रता भी ली, उनकी कृति का एक उदाहरण है माइकेल मधुसूदन का 'मेघनाद-वध'। इसके श्रिति कि, जिन लोगों ने श्राधुनिक युग का निमन्त्रण स्वीकार कर साहित्य-कला का प्रकाशन तो नये युग से लिया, किन्तु जातीय संस्कृति मध्यकालीन बनाये रखी, उनमें बंकिम, रबीन्द्र, शरद, प्रसाद, प्रेमचन्द, मैथिलीशरण उल्लेखनीय हैं। प्रेमचन्द इस श्रभी में कि उन्होंने मध्यकाल का हिन्दू-मुस्लिम-मय भारत लिया।

जिन्होंने श्राधुनिक युग का श्रारम्भिक स्वागत केवल उसकी लोक-पद्धता के श्रीपन्यासिक कौत्हल के वशीभूत होकर किया, उन्होंने जासूसी उपन्यासों को श्रमसर किया। मध्यकालीन जीवन का वैचित्र्य ता केवल उसके इतिहास श्रीर किंवदन्तियों में है, किन्तु श्राधुनिक जीवन का वैचित्र्य (वह कितना लीलामय हा गया है!) केवल इतिहास में नहीं, जासूसी उपन्यासों में भी है। जासूसी उपन्यासों का स्नजन, मध्यकालीन किच से बहिमू त होने के लिए नहीं, मिक्क इसी समय की एक रुचि का श्रप-दू-डेट रूप उपस्थित करने के लिए हुआ। प्राचीन समय से बच्चों

श्रीर साधारण जनता में श्रानेक दन्तकथाश्रों श्रीर परियों की कहानियों के रूप में जो श्रारचर्य-चितत चाह चली श्रा रही थी, वह समाज के गद्य-मय जीवन में एक स्वप्न-विश्राम थी। विचित्रता की उसी चाह ने ऐयारी श्रीर तिलस्मी उपन्यासों में एक सयाना रूप पाया था, इसके बाद उसी चाह ने जासूसी उपन्यासों में श्रापना स्थान बनाया। इस प्रकार कविता के मानसिक जगत् (स्वप्न) से उत्तरकर गद्य-जीवन ने गद्य में ही विश्राम लेने का श्राप्यास पाया। विश्राम श्रीर विनोद के श्रातिरक्त, जब मनुष्य नं श्रापने जीवन की कुरूपताश्रों को भी देखने का श्रावकाश निकाला तब उसे उसी के जीवन के भीतर से सामाजिक चित्र भी प्राप्त हुए। शरद के उपन्यास भी वही चित्र हैं।

हाँ, तो मध्ययुग की रोप सामाजिक और राजनीतिक समस्यायें श्राष्ट्रितिक युग की दीपावलों में भी श्रमावास्या का निविड़ प्रश्न बनकर श्राईं। यथा—हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न, श्रनेक सामाजिक सुधार, देशी रियासतों का सवाल, इत्यादि। यह वे प्रश्न हैं, जिन पर गान्धी-युग श्राने के पूर्व तक वर्तमान शासन-तंत्र की निरपेच दृष्टि रही। सिद्यों से निपीड़ित हिन्दू-समाज भी श्रात्मरज्ञा के लिए इस श्राधुनिक युग में चैतन्य हुशा। बङ्गाल जब विजातियों-द्वारा नारी-निर्यातन श्रीर पाश्चात्य सभ्यता के प्रसर्ण की रङ्गभूमि वन चला तब ऐसे समय में बिहुम ने श्रपने उपन्यासों तथा विविध कृतियों द्वारा हिन्दू जीवन तथा पाश्चात्य सभ्यता

#### सञ्चारिएी

के प्रवाह में वहते हुए भारतीयों की संस्कृति-रत्ता का मंत्र फूँका। इसके वाद रवीन्द्रनाथ ने हमारे गाई स्थिक जीवन के भीतर काव्य की तरह प्रवाहशील रोमान्स श्रौर ट्रेजडी को लेकर उपन्यास तिखा। बङ्किम के बाद जो धार्मिक श्रौर राष्ट्रीय हलचलें उत्पन्न हुईं, उनपर भी श्रपने 'घरे-बाहिरें' श्रौर 'गौरमोहन' नामक उपन्यासों तथा अन्य कृतियों द्वारा चन्होंने प्रकाश डाला। रवीन्द्र-नाथ वाह्यतः ब्राह्मसमाजी होते हुए भी श्रन्ततः वैष्ण्व संस्कृति की सुघरता के उपासक हैं। जिस प्रकार रवि वावू ने शान्तिनिके<del>तन</del> में भारतीय कलात्रों को त्राधुनिक रूप दे दिया है, उसी प्रकार अपने साहित्य में वैष्णवता को भी। उनके साहित्य में आचन्त जो सुर वज रहा है, वह वैष्णवीय ही है। स्वयं उनकी प्रतिभा ही राधा है, बैसी ही श्राशा, उत्करठा, सौन्दर्घ्याकुलता श्रीर भगवद्भक्ति लिये हुए, मानो कहती है—'तोमार मधुर प्रीति वहे शवधार।

रवीन्द्र के वहुत बाद बङ्गाल के उपन्यार्स-साहित्य में शरचन्द्र का उदय हुआ। प्रतिभा के अधिष्ठान की दृष्टि से रवीन्द्र और शरद में उतना ही अन्तर है, जितना प्रसाद और प्रेमचन्द्र में। जहाँ रवीन्द्र की प्रतिभा चहुमुखी है, वहाँ शरद नहीं हैं: और जहाँ शरद की प्रतिभा एकच्छन्न है, वहाँ रवीन्द्र नहीं हैं। नंदर्शत की दृष्टि से शरद में बद्धिम और रवीन्द्र के दृष्टिकीणों का एकीकरण है। बद्धिम की भाँति हिन्दु-धर्म के प्रति अनन्य

## शरत्साहित्य का श्रीपन्यासिक स्तर

अनुराग रखते हुए शरद, रवीन्द्र की आध्यात्मिक सार्वभौमिकता के पुजारी हैं। इसी लिए जहाँ अपने उपन्यासों में शरद आध्यात्मिक भावों को प्रकट करते हैं, वहाँ वे मानो रवीन्द्र के कवित्व को ही प्रस्कृटित करते हैं।

निदान, वंकिम ने हिन्दू-जीवन को जगाया, रवीन्द्र ने उस जीवन के काट्य-रस की, शरद ने उस जीवन की गाहिस्थिक समस्या को। वंकिम के प्रच्छन लक्ष्य को शरद ने प्रत्यच किया। यहीं एक श्रीर बात भी स्पष्ट हो जाय। शरद के पूर्व के उपन्यास-साहित्य में राजा-रईस, प्रेमी-प्रेमिका, समाज श्रीर शासन था। किन्तु उपेचितों श्रीर कलंकितों के लिए कोई सहदय मनोविज्ञान नहीं था। शरद ने श्रपने साहित्य में इसी का प्रधान बनाकर दिया। शरद् के लिए चरित्र का माप छोटे-बड़े, अमीर-गरीब या जस-अपजस में नहीं है, बल्कि अन्तरात्मा में विद्यमान 'मानव' में है। यदि वहाँ 'दानव' नहीं है तेा वह शरद से अभ्यर्थित है, चाहे ग़रीब हो या धनी । उनके लिए 'मनुष्य' पोशाक या वेशभूपा श्रथवा सम्पन्नता श्रौर निर्धनता में नहीं है, विल्क श्रपने निगृहतम प्रदेश में है। वहाँ मानवता रहित वस्नाच्छादित-मनुष्य शरद की दृष्टि में कफन में लिपटा हुआ जीवित जयन्य शब है। सकता है।

# [ २ ]

शरद वावू को सम्पूर्ण कथा-कृतियों की कुर्खा 'श्रीकान्त' है, जैसे रवीन्द्रनाथ की श्रीपन्यासिक कृतियों में 'गौरमाहन'। ये दे।नेां ही उपन्यास श्रपने-श्रपने विचारों के प्रामर हैं। शरद की सम्पृणे विचार-धाराएँ श्रीर सम्पूर्ण पात्र-पात्रियाँ 'श्रीकान्त' में ही हैं। इसी उपन्यास के दृष्टिकाेेेगों और इसी उपन्यास की 🔌 पात्र-पात्रियों ने विविध कृतियों में विविध रूप पाया है। इसे देखने से ज्ञात होता है कि इस उपन्यास की लिखते समय वे उस माहित्यिक युग में खड़े थे, जिसमें सनसनीदार वातों के विना चपन्याम, उपन्यास ही नहीं समभे जाते थे। फलतः इस **उपन्या**स का प्रारम्भ उन्होंने रोमाञ्चकर घटनात्रों से किया है। प्रारम्भ से ही एक पर-एक विकट घटनात्रों का घटाटोप है। वज्रवत् विक गल घटनाचक को लेकर यह उपन्यास श्रप्रसर हुआ है। प्रथम परिच्छेर में ही इतनी श्रांकस्मिक घटनाएँ हैं कि दूतगित से बदलते हुए विद्युत्पट की तरह हमें चिकत कर जाती हैं। यद्यपि प्रथम परिच्छेद के बाद उपन्यास अपेचाकृत शिथिल गति से चला है, इस उपन्यास की भग्न स्पृतियों की तरह ही; तथापि शरद इस विशोपना के सूत्रधार हैं कि हैंग्त-श्रंगेज टपन्यासें। के प्रवृत्तिकाल में उन्होंने प्रत्यन जीवन के रोमाञ्चकर पन्न की उपस्थित कर पाठकों की रुचि के। 'श्रीकान्त' द्वारा ठोस बनाया।

'श्रीकान्त' में समाज श्रीर स्वदेश की उन सभी समस्यात्रीं. श्रावरयकतात्रों श्रीर राष्ट्रीय दृष्टिकोणों का समावेश हैं, जिन्हें हम श्राज वापू के रचनात्मक कार्यों में प्रत्यत्त देखते हैं, यथा — भामाद्वार, षहुतोद्वार, वेरयाश्रों के प्रति सहानुभृति, स्वाधीनता की श्राकांत्ता, सांस्कृतिक चिन्तना, इत्यादि। ये वे राष्ट्रीय उप-दान हैं, जिन्हें स्वदेशी-श्रान्दोलन की जागृति में बंगाल ने पाया था श्रीर जो श्राज वापू के सुसंगठन में श्रखिलभारतीय है। गये।

'श्रीकान्त' का मूल बेंगला नाम है- 'श्रीकान्तेर भ्रमण-काहिनी।' इस नाम से ही इस उपन्यास का एक नक़शा खिंच जाता है। भ्रमण-यूत्तान्त के रूप में यह एक विशिष्ट-पात्र की श्रात्म-कथा है, ऐसे पात्र की, कि जिसने किशोर-त्रय से ही कठिन दुस्साहस का कबच पहनकर जीवन के साथ खेल खेला है। 'राबिन्सन कूसेा' जिस कौतूह्लाकान्त मनेायृत्ति के वशीभूत होकर किशोरवय से ही अमणशील हो गया था, वही प्रवृत्ति 'श्रीकान्त' में भी है। फिन्तु राविन्सन कूसे। का श्रमण-चेत्र श्रीकान्त से भिन्न है। राविन्सन क्रूसा ने जङ्गल में मङ्गल मनाया था एवं ऋपने बैाद्धिक चमत्कार से घूम-फिरकर उसने पुनः उसी समाज में विश्राम लिया, जहाँ से वह चला था। वह ते। एक सैलानी था, उसके भीतर भौगोलिक नवीनता की प्यास थी; फलत: पर्वतों ने, समुद्रों ने, श्ररएयों ने उसकी शक्ति श्रीर साहस की श्राजमाइश की। किंतु श्रीकान्त सैलानी नहीं है, वह तो एक पिथक है,—जीवन की राह का पिथक। चढ़ी हुई नदी, भयानक रमशान, सवन श्रन्वकार एवं रोग, शोक, श्रत्याचार, प्रतीकार, ये सब उस जीवन-यात्री की सुरङ्ग की दीवारें और छत हैं। इनकं भीतर वह सामाजिक धरातल पर श्रमण कर रहा है।

#### **मञ्चारि**णी

उसे सह में विभिन्न सहचर मिलते जा रहे हैं, सब के सुख-दुख की कहानियाँ उसके जीवन के सूत्र में गुँ यती जा रही हैं। उन्हीं "प्रनेक छे।टी-वड़ी कहानियों का यह हार है। श्रनेक मानवी संवेदनों की सूची से यह हार गुम्फित है, इसमें इतनी पीड़ा, इतनी कसक है कि हृदय सिहर उठता है, प्राण करुणाई हो जाते हैं। श्राज की मिथ्या सामाजिक गुरुता श्रीर उसके पाँवोंतले कुचले हुए गुसुम-कामल हृदयों की विच्िर्णित मनुष्यता का यह उपन्यास यहीखाता है। शरद वायू ने इस जिस स्याही से लिखा है, उसमें "प्रनेक रसों का मिश्रण है—रौद्र, भयानक, हास्य, श्रङ्कार, करुण।

शरद के विद्रश्य प्राणों ने देखा कि हमारे सामाजिक जीवन म क्या फम सनसनी है! यहाँ जो है वह केवल समाचार-पत्रों के तात्कालिक श्राकर्षण की चीज नहीं, बल्कि चिरन्तन मनुष्य की चिरन्तन समीचा श्रीर सहद्यता की वस्तु है। उसी प्रत्यच सामाजिक जीवन का लेकर शरद ने धार्म्मिक (नैतिक) भारत का तथा प्रेमचन्द ने श्रार्थिक (राजनैविक) भारत का श्रपने उपन्यासों में दिखलाया। शरद की समस्या सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, प्रेमचन्द की श्रार्थिक परिस्थितियों से; इसी लिए जब कि शरद का दृष्टिकाण सांस्कृतिक है, प्रेमचन्द जा विशेषनः राष्ट्रीय। भारत का सामयिक राष्ट्रीय इतिहास प्रजन्द में है, भारत का सामाजिक विश्वास शरद में। सारित्य में भारत के बाग (राष्ट्रीय) शरीर प्रेमचन्द, श्रंतः-

शरीर (सामाजिक) शरचन्द्र हैं। दोनों को मिलाकर हम साहित्य में गान्धी के भारत (सांस्कृतिक राष्ट्र) का दर्शन पा सकते हैं।

रवीन्द्रनाथ ने प्रोम और भक्ति की कविताओं से तथा शरद ने धार्मिक कथात्रों से निर्म्भित भारत का प्रस्फुटित किया। प्रेमचन्द्र की भौति शरद् ने भी उस ठेठ ( प्रामीण ) भूमि के प्राणान्वित किया, जहाँ भारत का हृद्य है; इस स्वाभाविकता से कि मानों स्वयं भुक्तभोगी हों। प्रेमचन्द की इकाई यू० पी० का देहाती समाज है, शरद की इकाई वंगाल का देहाती समाज। यू० पी० श्रीर वंगाल की भाषा में जितना अन्तर है, उतना ही प्रेमचन्द्र श्रीर शरद् की कला के व्यक्तित्व में भी। शरद् श्रीर प्रोमचन्द् के कला-सौन्दर्य में वँगला और खड़ी वोली का अन्तर है। शरद का बँगला व्यक्तित्व न तो ब्रजभाषा की भाँति एकदम झासि-कल है, न खड़ी वोली की भाँति एकदम आधुनिक, उसमें दोनों के वीच का व्यक्तित्व है—एक मधुर श्रोज। स्वभावतः शरद की कला में वंगीय सरसता अधिक है, जा कि उन्हें पूर्ववर्ती महान् साहित्यिकों से उत्तराधिकार में प्राप्त है, जब कि प्रेमचन्द का अपनी दिशा में कोई उत्तराधिकार हिन्दी से नहीं प्राप्त हुआ। प्रेमचन्द्र की कथा में उनके विचारों के कारण पाठकों का प्रवाह के वीच-बीच में रुकना भी पड़ता है, माना प्रेमचन्द् में एकाएक उत्पन्न हिन्दी की नवीन श्रौपन्यासिक कला, श्रपना पथ-सन्धान

कर रही हो। किन्तु शरद की कथा विना किसी रुकावट के वड़ी सहज गित से वडती चली जाती है, माना उसका चेत्र पूर्वप्रस्तुत हो। यह तो स्पष्ट ही है कि प्रेमचन्द्र की कला में नवीन श्रीपन्यासिक सूत्रपात देवकीनन्द्रन खत्री श्रीर किशोरीलाल गोस्त्रामी के वाद हाता है, जब कि शग्द के पूर्व बंकिम श्रीर रवीन्द्र ने उपन्यासें। का श्राधुनिक वैकमाउंड दे दिया था।

ं हाँ, प्रेमचन्द का लक्ष्य जब कि विचारोद्रेक रहता है, शरद का लक्ष्य रसाद्रेक। एक मस्तिष्क की जगाता है, दूसरा हृदय के। हमारे यहाँ एक खास श्रीपन्यामिक दिशा (क्रिस्से-कहानियो और तिलस्मी उपन्यासेां) में न्सेन्ट्रिक काकी हेा चुका था, किन्तु समाज का विवेक सेाया ही हुत्रा था; प्रोमचन्द का साहित्य . विचार-प्रधान होकर उसी विवेक की जगाने का आर्राम्भक प्रथत्न है। त्र्याज जब कि सार्वजितिक जागृति द्वारा सामाजिक विवेक बहुत कुछ जग चुका है, उसके भीतर नवीन रसाहेक की भी प्रावश्यकता है, हृद्य की कुरेंद्र देने की जरूरत है। इस दिशा में शरद की कला एक आदर्श है। शरद और प्रेमचन्द, दोनों ही ठेठ-नागरिक कलाकार थे। नागरिक थे, इसलिए कला में श्राध्निक हैं; ठेठ थे, इसलिए उनमें भारतीय हृदय की रवाभा-विकसा है।

प्रभावन्द के साहित्व में श्रिधकांशतः मने।विज्ञान की एक सीधी श्रीर केंची लहर उठती-गिरती है, इसी प्रकार उनके चिरतों में भी एक सीधा उत्थान-पतन है। किन्तु हमारे जीवन में उत्थान-पतन के द्यतिरिक्त वीच में कुछ और भी है। उत्थान-पतन ही जीवन नहीं है, इनके वीच में जीवन एक भूलभुलैया भी है। यही भूलभुलैया शारद के 'देवदास', 'चरित्र-हीन' और 'श्रीकान्त' में है; उनमें मनोविज्ञान की तरंगे, सीधे ऊपर-नीचे उठती-गिरती ही नहीं, बल्कि वीच में मूर्च्छना भी लेती हैं; मनो-वैज्ञानिक सुक्षमताओं के प्रति एक जिज्ञासा जगा जाती हैं।

प्रभेचन्द और शरचन्द्र दोनों ही उपेचितों के लिए सहानुभूति-शील हैं, किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि 'प्रभेचन्द्र पतित को उस उत्थान तक ले जात हैं, जहाँ पहुँचकर वह नीतिनिष्ठ यन जाय; इधर शरचन्द्र चरित्र को उस मूर्च्छना में उपास्थत करते हैं, जिसके लिए समाज में कोई उपचार नहीं है। यह उपचार होता तो वे चारत्र सुखी होकर इसी समाज को स्वर्ग बना देते। अन्ततः प्रभेचन्द्र के चरित्र का उत्तरहा।यत्व व्यक्ति के ही ऊपर रहता है, शरद के चरित्र का उत्तरहा।यत्व समाज के ऊपर। इसीलिए प्रभेचन्द्र के चरित्र समाज के सुक्ताये हुए चिर-अभ्यस्त आदशों में एक नेकनाम होकर चलना चाहते हैं, किन्तु शरद के चरित्र समाज की विकृतियों में बदनाम होकर उसके रूढ़ इद्यावरण का पदी काश करते हैं।

शरद ने जिस समय श्रपने टपन्यासों का प्रारम्भ किया, इस समय तक समाज का प्रश्न राष्ट्रीय वनकर नहीं स्त्राया था।

राष्ट्रीय पैमाने पर वह गांधी-युग में आया। इससे पूर्व समाज का प्रश्न नैतिक ही बना हुऋा था । हाँ, देश राजनीतिक सुधारों के लिए लड़ रहा था, किन्तु सामाजिक सुधारों का कार्य मामाजिक पैमाने पर ही हो रहा था। दयानन्द ( श्रार्यसमाज ) श्रीर केशवचन्द्र सेन (त्राह्मसमाज) ने एक सामाजिक जागृति उत्पन्न कर दी थी। अपने यहाँ प्रेमचन्द इस नवीन जागृति की श्रीर बढ़े, फलतः 'सेगा-सर्न' में हम उनकी श्रार्थसमाजी चेतना पान हैं। उनकी इसी नवोन्मुख सामाजिक प्रगति ने श्रागे चल-कर उन्हें राष्ट्रीय बना दिया, जहाँ हिन्दू-समाज के बजाय राष्ट्रीय ममाज उनके सामने खाया। इस प्रकार नैतिक ख्रौर राजनैतिक नेत्र के वे लेखक रहे। यहाँ प्रोमचन्द्र का दृष्टिकीण राष्ट्रीय तो वना, किन्तू नैतिक दृष्टिकोण परन्परावद्ध है । इधर शरद का गाहेरिथक छादर। तो हिन्दू संस्कृति से छोत-प्रोत है किन्तु नैतिक दृष्टिकोल परम्पराबद्ध न रहकर नबीन सनोबैद्यानिक समस्याएँ उपस्थित करता है। शरद ने गाईस्थिक जीवन के पौराणिक मुलाभार को बनावे एखकर उसकी बिक्रित के सुधार का संकैत दिया । लर्भार के कर्जार वे नहीं थे, किन्तु भारतीय गारेस्थिक जीवन के व्यवशिष्ट शुभ वित्यें को मिटाकर वे कोई ऐसी नई लकीर भी नहीं गींचना चारते थे जिससे जीवन का प्रिय सभाय गी जाय -

शरहन्त्रह नीति श्रीर राजनीति की लेकर नटीं, बन्कि उस सम्मालिक श्रासीति के प्रति श्रासन्तीय लेकर नले जिसके कारण चिर सुन्दर गाईस्थिक जीवन विलीन है। रहा है। शरद मध्यकालीन हिन्द्-गृहस्थों के उपन्यासकार हैं, उनके श्रभाव-श्रभियोग, सुख-दु:ख, त्राशा-त्राकांना, त्राचार-विचार श्रौर चमता-विवशता की मक्तवाणी हैं। वे उनकी सतह पर त्राकर ही उन्हें उठाना चाहते हैं। शरद की सांस्कृतिकता एकजातीय अवश्य है, किन्तु उनकी मने।वैज्ञानिकता विश्वजनीन है। जिस प्रकार वे मुख्यतः निकृष्ट-तम 'कलंकितों' के 'शरबन्द्र' हैं, उसी प्रकार साधारणतम गृहस्थां के त्रावैदन कन्दन । वे चिरवैष्णय हैं । सत्कालीन ( त्राह्मसमाजी ) सामाजिक चेतना में उन्होंने इस वात का प्रयत्न किया कि उस जागृति से सृद्धिवादी समाज विवेकशील वने, किन्तु नूतनता के श्रावेग में श्रपना चिरसञ्चित सामाजिक सौन्दर्य (सांस्क्र-तिक घरेल्यन ) न खो है। शरद जिन चरित्रों के लिए समाज में सहातुभृति श्रीर स्थान चाहते हैं, उनका समाज से पृथक निर्वासित उपनिवेश नहीं वनाना चाहते। विभाजन नहीं, संयोजन चाहते हैं; प्राचीन संक्रस्ति के सुरच्एा के व्यर्थ उसका नवीन श्रायोजन चाहते हैं। उन्होंने दिखाया है कि समाज में जो विकार त्रा गया है, वह हमारी संस्कृति की विकृति नहीं, विक विवेक-हीनता (रुढ़िपरता) की विकृति है। इसके लिए समाज-संस्कार की आवश्यकता है, न कि संस्कृति से निष्कृति की। संस्कृति मनेविज्ञान से प्रादुर्भूत है। समाज का मनेविज्ञानिक दृष्टिकीण जब से सा गया, तभी से उसमें

## सभ्वारिणी

प्रकाश (विवेक) के वजाय अन्धकार आ गया। धर्मान्य समाज के भीतर उसी प्रमुप्त मनावैज्ञानिक दृष्टिकाण की जगाने की आवश्यकता है, ताकि नई परिस्थितियों के लिए वह इतना विस्तीण हो कि उसके उत्पीड़ित वहिष्कृत चरित्र भी उसमें जीवन पा जायें। 'श्रीकान्त' में अभया कहती है—'संसार के मभी स्त्री-पुरुष एक सांचे में ढले नहीं होते, उनके सार्थक होने का रास्ता भी जीवन में केवल एक नहीं होता। उनकी शिचा, उनकी प्रमृत्ति और मन की गित एक ही दिशा में चलकर उन्हें सफल नहीं बना सकती। इसी लिए समाज में उनकी व्यवस्था रहना उचित है।'

# [ 3 ]

शरद पूर्ण पैराणिक आदर्शवादी हैं। 'चरित्र-हीन' की सुर-त्राला, 'पण्डतजी' की छुंज, 'श्रीकान्त' की राजलक्ष्मी, माना शरद की ही वैष्ण्वी आत्माएँ हैं। किन्तु उनकी पैराणिकता में एक सरल आधुनिकता है, जो ज्ञानान्थ-वैज्ञानिकता से भिन्न है। हिन्दू-धर्म के साधना-पृत स्वरूप पर उनकी चिर-अद्धा है। इस विषय में वे विश्वासपरायण निश्छल गृहस्थों-जैसे हैं। किन्तु इसके आगे शरद एक आधुनिक द्रष्टा भी हैं; धर्म के स्थ हो वे देशकाल के पथों की सूचना भी देते हैं। इसी लिए शरद की वेप्यवता कहर सनागनियों की भौति संकीर्ण नहीं। उनकी प्राचीन श्राचार-विचारों के स्वच्छ रूप को पसन्द करती है, धार्मिक दम्भ हटाकर । हाँ, तो शरद भी वैष्णव हैं, महात्मा भी वैष्णव हैं; किन्तु महात्मा श्रौर शरद की वैष्णवता में नीतिवाम् श्रौर कलाकार का श्रन्तर भी है। कला के चेत्र में प्रेमचन्द महात्मा के नैतिक श्रनुयायी थे; शरद, रवीन्द्र के साहित्यिक श्रनुयामी। कलाकार के स्थान से रवीन्द्रनाथ श्रपने काव्यों में जितने वैष्णव हैं, छतना ही शरद श्रपने उपन्यासों में। हाँ, रवीन्द्र की वैष्णव वता निर्मुणवत् प्रच्छन्न है, शरद की समुण्यवत् प्रत्यन्न।

महात्मा के लिए निप्रह ही सब कुछ है, किन्तु कलाकार शरद मानव-चिरत्र को निवृत्तिमूलक दृष्टिकोण से ही नहीं दृखते, बिल्क उनके चरित्रों में प्रवृत्तियों का वैचित्र्य भी है। मिहात्मा की उदारता यह है कि पतितों के लिए उन सभी असुविधाओं को, जो किसी न किसी सामाजिक या राजनीतिक कारण से हैं (वयोंकि आज वेकारी का कारण जैसे वैयक्तिक नहीं, सार्वजनिक है; उसी प्रकार चरित्र हीनता का सार्वजनिक कारण भी संभव है), महात्मा अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा दूर करने को तैयार हैं। शरद का भार यहीं हलका हो जाता है, इसी सदुद्देश्य के लिए वे चरित्र चित्रण करते चले आ रहे हैं। शरद यही चाहते थे कि तिरस्कृतों के लिए भी चेत्र (समाज में रहने का ठौर-ठिकाना) मिले, विना इसके उनकी आलोचना करना विडम्बना है। इसी लिए शरद उनकी

#### सञ्चारिएी

त्रालोचना नहीं, वस्कि उनके लिए सहानुभूति उत्पन्न करने में लगे हुए थे। एक वात और। पतितों (चरित्र-स्वितितों) का प्रश्न केवल सामाजिक नहीं, मानसिक भी है। समाज में स्थान पा जाने पर भी पतितों में स्खलन संभव है, क्योंकि वे यन्त्र नहीं, मनुष्य हैं। समाज का आदर्श उन्हें दुतकारे नहीं, अपनी सहानुभूति से ही उनमें परिवर्त्तन करे, यह शरद की टेक है। 'श्रीकान्त' में एक स्थान पर वे कहते हैं— 'एक आदमी दूसरे के मन की वात को यदि जान सकता है तो केवल सहानुभूति और प्यार से; उम्र और बुद्धि से नहीं। संसार में जिसने जितना प्यार किया है, दूसरे के मन की भाषा उसके आगे उतनी ही व्यक्त हो उठी है। यह अत्यन्त कठिन अन्तर्रिष्ट सिर्फ प्रेम के जोर से ही प्राप्त की जा सकती है, और किसी तरह नहीं।"—यही शरद की श्रौपन्यासिक परिएातियों (चारित्रिक सन्धियों ) का मनोवैज्ञानिक पहल्ह है, जो उलमनों को अकस्मात् सुलका देता है और पाठकों के मन में, समकते के लिए एक सूक्ष 'श्रंडर लाइन' छोड़ जाता है। महात्मा की भाँति शरद भी आकोश के नहीं, प्रेम के प्रार्थी हैं। किन्तु दोनों के दृष्टिकोणों में एक अन्तर भी है। महात्मा आदर्श को कृत-कर (सव मिलाकर) देखते हैं। शरद, कलाकार के नाते त्रलग-त्रलग उसको वारीक तहों, सृक्ष्मतम मनोवैज्ञानिक पह<sub>ें.</sub> लुखों को रखते हैं। महात्मा की भौति वे चरित्रों को केवल

नैतिक मापद्गड से ही नहीं, विलक्ष मनोवैज्ञानिक-कन्सेशन देकर देखते हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य, संगमर्भर का देवता ही नहीं है, हाइ-मांस का हृत्पिर्ण्ड भी है; उसमें निवृत्ति ही नहीं, प्रवृत्ति भी है। यह प्रवृत्ति पाशिवक नहीं, मानव-आकांचाओं के नैसिगिक कवित्व से प्रसृत है। वापू जिस आदर्श को कृतकर देखते हैं, उस आदर्श तक पहुँचना हमारी संस्कृति का लक्ष्य है; साथ ही शरद के उन मनोवैज्ञानिक पहछुत्रों को भी हमें चिरत्रों के व्याकरण के रूप में अहण करना होगा, जिनके द्वारा स्वितितां को अपनाकर हम वापू के महान् लक्ष्य की श्रोर श्रवसर हो सकते हैं।

जहाँ तक संस्कृति का प्रश्न है, शरद क्लासिकल हैं, और जहाँ तक नृतन चिरत्र-कला ( ट्यन्यास ) का सम्बन्ध है, शरद रोमांटिक कलाकार हैं । अपने यहाँ गुप्तजी की धार्मिक पौरा-िएकता तथा 'कंकाल' और 'तितली' के उपन्यासकार 'प्रसाद' की मनोवैज्ञानिक चारित्रिक आधुनिकता तथा प्रेमचन्द की ठेट स्वाभाविकता, इन सब के संयोजन से शरद के कलाकार का आभास मिल सकता है। आदर्शवाद और यथार्थवाद की तरह ही शरद क्लासिसिडम और रोमान्टिसिडम के भी संयोजक हैं।

[8]

शरद के उपन्यासों में नारी-हृद्य की वेदना, करुणा, ममता श्रीर त्याग की प्रधानता है। इन्हीं के द्वारा वे उद्धत एवं

वर्वर पात्रों को भी सहद्यता के स्तेह-सूत्र में सहज ही बाँध लेते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में नारी-हृद्य को ही आदर्श मानकर प्रस्फुटित किया है। जान पड़ता है, शरद वाबू को अपने सुख-दु:खमय दीर्घ जीवन में नारी-हृदय की महान् करुणा-ममता का ही बोध श्रिधिक हुआ है; उन्हीं के प्रेमामृत को वाँटकर वे पीड़ित मानव-समुद्य को सम्बल दे गये हैं। हम कहें, उनके सम्पूर्ण सामाजिक उलम नों का सुलमाव नारी-जीवन की समस्या के हल में ही है, इसी के लिए वे विशेष प्रयत्नशील रहे हैं। इस सम्वन्ध में उन्हीं के शब्द-"मैंने अपनी जिन्दगी का अधिक हिस्सा Sociology के पठन-पाठन में ही गँवाया है। देश की प्रायः सभी जातियों को बहुत निकट से देखने का सौभाग्य भी मुक्ते मिला है। मुक्ते तो जान पड़ता है कि नारी जाति का हक जिसने जिस हिसाव से नष्ट किया है ठीक उसी अनुपात से क्या सामाजिक, क्या आर्थिक, क्या नैतिक सब तरक से ही वह उतना ही क्षुद्र हो गया है।"

रारद ने जैसे कलंकितों को एक विशेष दृष्टिकोण से देखा है, उसी प्रकार नारी के चरित्र को भी। पुरुष या स्त्री किसी के भी चरित्र को वे समाज के चिरत्रप्रभ्यस्त चारित्रिक दृष्टिकोण से नहीं देखते, वे देखते हैं मुख्य वस्तु मानवता का विकास; जिसे उन्होंने एक भाषण में नारी-चरित के प्रति यों कहा है—"सतीत्व को में जुच्छ नहीं सममता। किन्तु इसी को नारी-जीवन का चरम

और परम श्रेय अनुभव करने को भी मैं एक कुसंस्कार ही सम-मता हूँ। क्योंकि, मनुष्यत्व प्राप्त करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सब बाद देकर जो भी श्राप्त जिस किसी भी एक गुए। को बड़ा बनाने जायगा, वह ख़ुद दूसरों को ठगेगा और ठगायेगा भी। वह दूसरे को मनुष्य नहीं होने देता और ख़ुद ही अनजान में मनुष्यत्व को क्षुट बना डालता है।"

हाँ, तो शरद ने जीवन का स्रोत, युग-युग से कट्थित • पद-द्लित नारी के श्रंत:करण में ही बहता हुश्रा देखा है। एक दिन पुरुप ने पापाणी श्रहल्या का उद्घार किया था; किन्तु त्राज पुरुष ही जीवन-शून्य पापाण हो गया है। कारण, पुरुष ने अपनी साधना छोड़ दी, नारी धर्म्म को अचल मानकर अपनी साधना बनाये रही, वह समाज के आधारभूत नियमों को धर्म्म मानकर गहे रही, जब कि पुरुष ने उसमें प्राण् प्रतिष्टा करने की श्रपेचा श्रपने कड़ाचारों से उसे पंगु एवं निष्प्राण कर दिया । शरद की नारी जीवन के शास्वत विश्वासों की धरोहर सँजोये हुए है, त्र्यावश्यकता है समाज द्वारा इनके सहुपयोग की। श्राज युगों से नारी, पाषाए-पुरुप के स्तर-स्तर को अपने आँसुओं की फिरिफिरी से आर्ट्र करती आ रही है-श्ररे, कभी तो यह जड़ सजीव हो जाय, कभी तो चैतन्य हो जाय।

#### सञ्चारिणी

शरद ने 'श्रीकांत' में नारी की सार्वजनिक शक्ति को अझदा जीजी, राजलक्ष्मी और अभया की क्रमशः करुणा, ममता और समवेदना में प्रोज्ज्वल किया है। ये तीनों अपने अपने व्यक्तित्व में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हैं; जीवन को सार्थक करने के लिए तीनों के मार्ग अलग-अलग हैं। किन्तु समाज में जब अविचार और कदाचार बहुत बढ़ जाता है, तब अभया की तरह अभय होकर उसके विरुद्ध विद्रोह किये बिना नारी-जाति का निस्तार नहीं। इसी लिए शरद ने नारी के आदर्श को किसी एक केन्द्र में संकुचित न कर उसे यथा प्रसंग प्रस्फुटित होने का अवसर दिया है।

शरद का नारी-संसार वास्तव में 'एक छोटा-सा द्वीप' है, जो भारतीय आदर्शों पर ही वसा हुआ है, न कि पश्चिम के यथार्थवाद पर। पश्चिम के रोमान्टिक यथार्थवाद की नारी, शारीरिक नारी है; किन्तु शरद के आदर्शों की नारी हार्दिक (आध्यात्मक) नारी है। 'शरद की त्लिका से भारतीय नारी की जो मूर्त्ति निकली है, वह उनके आस्तिक और समाजवादी (वैयक्तिक स्वेच्छाचारिताहीन) हृदय के रक्त-मांस से वन-सँवरकर विरचित हुई है। शरद की इस प्रतिमा में छुसुम की कोमलता, वज की कठोरता और जाह्नवी की पवित्रता है।'

पश्चिम में नारीत्व के नाम पर जो कुछ हो रहा है, शरद के उपन्यास मानो उसके भारतीय उत्तर हैं। पश्चिम के यथार्थ- वाद (प्रकृतिवाद ) की भाषा में—'प्रकृति ने सिखलाया, मकड़ी गर्भवती होने पर तुमें नर की आवश्यकता नहीं।' और मकड़ी मकड़े की खा डालती है। किन्तु भारत की नारी, जीवन के आदर्श की प्रकृति के कीड़े-मकोड़ों से नहीं, विक मनुष्य होने के नाते मानवी साधना से प्रहण करती आई है। शरद की नारी डसी साधना की मूर्ति है। 'माता का स्नेह और सयत्न सेवा का सदावत वाँटती हुई, बड़ी आसानी से, वह इसी विकारमय शरीर में देवी हो जाती है।'

पश्चिम की नारी जब कि वासनात्रों को अपनाकर परुप होती जा रही है, शरद की नारी साधना के। अपनाकर अवला नहीं, तपःकोमला हो गई है। भारतीय नारी के लिए सुख-मोग ही प्रधान नहीं। इसी लिए शरद ने अपने उपन्यासें में 'संयोग- श्रंगार के। नहीं, विकि वियोगश्रंगार के। प्रधानता दी है। उन्हीं के शब्दों में—'राधा का शतवर्षव्यापी विरह ही वैष्णवां का प्रांण है। प्रम मिलन के अभाव में ही सुसम्पूर्ण और व्यथा में ही मधुर है।' सूर की राधा भी कहती है-

मेरे नैना विरह की बेलि वई, सींचत नीर नैन के सजनी! मूल पताल गई।

इस ट्रेजडी (विरह) में ही आत्मानुभूति (मूल) हृद्य की अतल गहराई (पाताल) तक पहुँच जाती है। इसके साथ ही

#### सञ्चारिग्गी

'श्रीकान्त' में अभया का यह कथन भी स्मरणीय है—''सुख प्राप्त करने के लिए दुःख स्वीकार करना चाहिए, यह बात सत्य हैं; किन्तु इसी लिए, इससे उलटा, जिस तरह भी हो, बहुत सा दुःख भाग लेने से ही सुख कन्धों पर आ पड़ेगा, यह स्वतःसिद्ध नहीं है। इस काल में भी सत्य नहीं और परकाल में भी नहीं।''

शरद की नारं।, भारत की पैरािण्क नारी है। शरद ने श्राधुनिक स्त्री-शित्ता, विधवा-विवाह तथा श्रन्यान्य आन्दोलनों का लैकिक आवश्यकताओं की दृष्टि से नहीं, बहिक श्रार्थ्य-नारी की गाहीस्थक साधना की दृष्टि से देखा है। उसे समस्या में नहीं, तपस्या में देखा है। हिंदू गाईस्थ्य जीवन की पवित्रता में शरद की बड़ी श्रद्धा है श्रीर उनका विश्वास है कि इस पवित्रता के। अक्षुएए रखने के लिए नारी का पुरुष से श्रधिक स्वच्छ श्रौर पांवत्र रखना हे।गा। श्राज जा समस्याः है, वह तपस्या के श्रभाव में है। श्राज तो उस समस्या का स्वीकार करने के मानी यह हो रहे हैं कि हम भारतीय जीवन की पश्चिमीय वातावरण में ब्रह्ण करना चाहते हैं, क्योंकि नई समस्याएँ छूत हाकर वहीं से उद्भूत हैं। प्रश्न यह है कि भारत क्या पश्चिमीय ही हो गया है या अन्ततः उसकी एकमात्र वही परिगाति है १

शरद की दृष्टि से, समाज में पुरुष के अविचार-वश नारी का जो स्थान छिन्न-भिन्न हो गया है, उसी स्थान की नारी सुशो- भित कर समाज को पुन: समाज वना सकती है। नारी माता-रूप में, भिनी-रूप में, कन्या-रूप में, सहचरी-रूप में शोभित और आहत हो। विदेशी सभ्यता में यह घरेख्पन नहीं रह गया है। जिस घरेख्पन के अभाव में पिरचमीय समाज आज मुमूर्प है, वह अभाव हमारे यहाँ तो नहीं है। वह हमारे यहाँ भी न उपस्थित हो जाय, हमारी संस्कृति की यह जो (घरेख्पन) सबसे बड़ी देन है, वह आधुनिक ग्रुंग-की मृग-मर्गचिका में न को जाय, शारद इसी के लिए सजग रहे। दूर के मुहावने डोल के माह में, हमारे यहाँ जो है उसे गुँवा न दें, तो हमारी कठौती में ही गंगा लहर सकती है। शारद के पतित चरित्र बाहर भटक रहे हैं, घर में स्थान पाने के लिए; जिन कुरीतियों के कारण ये बाहर जा पड़े हैं उन्हें दूर कर समाज अधिक मुखी कुटुम्ब बना सकता है।

सिद्यों की अशिका और निरक्तता ने हिन्दू-नारी के हृदय में जो संकीर्णता और ढोंग उत्पन्न कर दिया है और उससे गाहे-रूथ्य जीवन में जिस अशान्ति और अमंगल का स्वजन होता है, उसे शरद स्वीकार करते हैं। मीठी चुटकी लेते हुए चित्रण भी करते हैं। 'अरक्णांया' की स्वर्णमंजरी, 'छुटकारा' की नयनतारा, 'पिएडतजी' में छु'ज की सास, 'वैकुण्ठ का दान-पत्र' की मनेरिमा, 'वाम्हन की वेटी' की रासमणि आदि इसी संकी-र्णता तथा ढोंग, ईप्यों और होप की प्रतिनिधि हैं। 'वाम्हन की

#### सञ्चारिणी

वेटी' में समाज की इन रुढ़ियों का विकट चित्रण इतना स्पष्ट हो गया है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वार्थपरता, ईष्यी, द्वेष, कलह, ढोंग, धर्मान्धता, पड्यन्त्रपद्वता श्रौर हृद्य की संकीर्णता, शरद की इन सियों के विशेष गुरा हैं। इन सियों का भी शरद की कला में स्थान है; क्योंकि ये भी उसी कुटुम्ब की अङ्ग हैं, जिसके आदर्श की प्रतिनिधि सावित्री और वड़ी दीदी हैं। शरद के उपन्यासें। में इत्सा की मूर्तियाँ गाईरूय जीवन के सुख श्रौर शान्ति के। भंग करने का प्रयत्न करती हुई दिखाई देती हैं; परन्तु शरट के नारीत्व में जो उच्च ऋौर महान् है, उसकी इन पर विजय होती है। 'श्रीकान्त' में वे स्वयं कहते हैं— "वुद्धि से चाहे मैं जितने तर्क क्यों न करूँ, — संसार में क्या पिशाचियाँ नहीं हैं ? यदि नहीं ते। राह-घाट में इतनी पाप-मृत्तियाँ किन की दींख पड़ती हैं ? सभी यदि इन्द्रनाथ की जीजी ( अन्नदा जीजी ) हैं, तो इतने प्रकार के दुःखों के स्नोत कौन बहाती हैं ? तो भी, न जाने क्यों, मन में आता है कि यह सब डनके वाह्य त्रावरण हैं, जिन्हें कि वे जव चाहें तब दूर फेंककर ठीक उन्हीं (अन्नदा जीजी) के समान अनायास ही सती के उच त्रासन पर जाकर विराज सकती है। 'फिर श्रन्यत्र वे कहते हैं--- 'नारी के कलंक की वात पर मैं सहज ही विश्वास नहीं कर सकता। मुक्ते जीजी (श्रन्नदा) याद त्रा जाती हैं।.....सोचता हूँ कि न जानते हुए नारी के कलंक की वात

पर श्रविश्वास करके संसार में ठगा जाना भला है, किन्तु विश्वास करके पाप का भागी होना श्रव्छा लाभ नहीं।'

## [4]

श्रालोचक यां विचारक जिस तथ्य का उद्यादन श्रपने रिमार्को द्वारा करते हैं, कलाकार उसे हमारे जीवन के विशिष्ट इगों के चित्र-पर-चित्र उपस्थित कर ज्यक्त करता है। किन्हीं उत्ताकारों में श्रालोचक और चित्रकार दोनों का मिश्रित ज्यक्तित्व भी प्रकट होता है। श्ररद के बड़े उपन्यासों में भी यही मिश्रित ज्यक्तित्व है, किन्तु छोटे उपन्यासों में शरद केवल एकान्त कलाकार हैं, केवल चरित्र-चित्रकार हैं। उनके छोटे उपन्यास सहद्यों के लिए हैं और बड़े उपन्यास बुद्धिवादियों के लिए भी। श्रास्तिक एवं थार्मिक शरद को इस वीसवीं शताब्दी के बुद्धिवादियों को कुछ भोजन देना श्रावश्यक हुआ।

चित्रकार शरद अपने उपन्यासों में यत्र-तत्र मार्मिक व्यंगकार भी हैं; जिनमें विचार-शक्ति का अभाव है, उन्हें उन्हीं का विद्रूप-मात्र दिखा देते हैं। उनके उपन्यासों में यत्र-तृत्र हास्यच्छटा भी है, विशेषतः 'विजया' में। शरद स्त्रयं भी बढ़े हास्यप्रिय थे।

शरद की कला की सबसे बड़ी खासियत उसकी सादगी है। सरलपन ही उनका आर्ट है, जिसे ठेठ सरल मन से ही हर्यंगम किया जा सकता है, नागरिक वक्तता से नहीं।

#### सञ्चारिग्री

शरद बाबू ने जीवन में आकिस्मकता (होनहार ) को भी मनोयोग से देखा है। यह श्राकस्मिकता ही प्रत्यन्त जगत् से परे कुछ परोच्न शक्तियों का श्रास्तित्व सिद्ध करती है। इसे चाहे हम ईश्वर कहें, चाहे नियति, चाहे केवल एक घटना-मात्र। मनुष्य जब तक कुछ साचता-समभता रहता है तब तक न जाने किस दिशा से आकर कौन-सी हवा जीवन के प्रवाह के। न जाने कहाँ-से-कहाँ मोड़ जाती है। तभी तो श्रीकान्त कहता है—'मैं यही तो बीच-बीच में सोचा करता हूँ कि क्या मनुष्य की हर एक हरकत पहले से ही निश्चित की हुई होती है ?' 'श्रीकान्त' का देखने से ज्ञात होता है कि 'हाँ, हमारे श्रनजान में पहले ही से निश्चित की हुई होती है, हम उससे श्रज्ञात रहते हैं श्रीर जब वह प्रत्यक्त होने लगती है तब हमें त्र्याकस्मिक-सी जान पड्ती है। यही मानव जीवन का रोमांस है—एक संकुचित अर्थ में नहीं, विलक व्यापक अर्थ में ।

जीवन का यह रोमांस लोगों को प्राय: भाग्यवादी बना देता है श्रीर बहुतों के। भाग्य की श्रोट में श्रपनी निकृष्टता को छिपा लेने का एक बहाना भी मिल जाता है। शरद बाबू भी भाग्य-वादी जान पड़ते हैं, किन्तु ऐसे भाग्यवादी नहीं। उनके भाग्यवाद की किलासकी यह हो सकती है कि वह सुयोग ही भाग्य है, जिसे मनुष्य श्रपने मानव-रूप के। सार्थक करने में सहायक बना सके। ऐसा सुयोग न मिलने पर उसकी विशेषताएँ

शरत्साहित्य का श्रोपन्यासिक स्तर

त्र्यगोचर . भत्ते ही रहें किन्तु मनुष्यता की दृष्टि से वह कंगाल या त्र्यभागा नहीं हो सकता।

शरद वायू का श्रम्तिम उपन्यास है 'विप्रदास', जिसमें अन्ततः इस बीसवीं शताब्दी की पश्चिमीय सभ्यता के घात-प्रतिघात में भी वे भारतीय संस्कृति की सजीव और श्रास्मित्रवस्त कींर गये हैं। 'विप्रदास' से पूर्व 'शेप-प्रश्न' में समाज की उन जीवित-मृतातमाओं (वेश्याओं) की भी नवजीवन दिया है, जिनके उद्धार का प्रश्न निकट भविष्य में ही श्रष्ट्रतोद्धार की भौति ही एक महान् प्रश्न होगा। इस प्रश्न के रूप में एक विराद् श्रमिपिएड श्रम्धकार की धक्ष के भेदता हुआ चला श्रा रहा है।

उपन्यासों के ऋतिरिक्त डन्होंने एकाध नाटक और वच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी हैं। आशा है, कभी हिन्दी में उनका भी दर्शन होगा।

# कला में जीवन की अभिन्यिक

# [ 8 ]

समाज की तरह साहित्य में भी लोकोक्तियाँ बनती जा रही हैं, जिनमें से यह उक्ति प्राय: सुनाई पड़ती हैं—'कला कला के लिए।'—इस उक्ति के आधार पर हमारे यहाँ यह धारणा कुछ- कुछ फैल चली हैं कि दिन-रात के इस हँसते-रोते विश्व में पृथक् कला कोई भिन्न वस्तु है, जिसका अस्तित्व केवल लिखने-पढ़ने के संसार तक ही सीमित है, प्रत्यच्च जीवन की एकतारता के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं। और इसी लिए, साहित्य के जड़वत मुक्पृष्टों पर चाहे जो लिख दिया जाय, उस लिखित अंश के हिला-डुलाकर जीवन उससे यह प्रभ नहीं कर सकता कि. तुम्हारा हमारे अभ्युद्य से क्या सम्बन्ध है, तुम मेरे उपवन में फूल लगा रहे हो या ववूल ? आग वरसा रहे हो या वरसात की भड़ी ? तुम विध्वंसक हो या सप्टा ?

'कला कला के लिए' का केई भ्रान्त लेखक कराचित कहेगा—जीवन के। कला से यह प्रश्न करने का अधिकार नहीं। वह तो वेवल 'क्ला' है, जीवन का सगोत्रीय नहीं कि उसके कृत्यों के लिए पश्चायत की जाय अथवा उसके कारनामों का लेखा जोखा लिया जाय। तब क्या कला जीवन से जाति- बहिष्कृत है ? परन्तु वात तो ऐसी नहीं जान पड़ती रिजिस भकार जीवन मानव-रारीर धारण कर समाज के सम्मुख उपस्थित होता है, उसी प्रकार कला, बन्थ का शरीर धारण कर जीवन के सम्मुख डपस्थित होती हैं।) किसी भी कलात्मक प्रन्थ की शीशे-दार श्रालमारी में वन्द कर या देवुल पर रखकर हम नुमाइशी वस्तुओं की तरह केवल देखते भर नहीं, केवल उसकी छपाई-सफाई या जित्रसाजी के। देखकर श्राँखों की हविस भर ही नहीं मिटाते; वितक, उसे हम पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, मितिष्क से साचते हैं श्रीर हृदय से हृदयङ्गम करते हैं। इस प्रकार जव किसी प्रन्थ का सम्बन्ध हमारे आँख, कान, मन और वाणी से जुड़ जाता है, तब उसकी कला भला हमारे जीवन से पृथक् कैसे हो सकती है। थोड़ी देर कें लिए यदि हम उसकी कला की नुमाइशी वत्तु के रूप में ही श्लाध्य समम लें तो भी उसकी नुमाइश में, इसके प्रदर्शन में, जो एक रस मिलता है, वह क्यों-कर १ यदि एक शव के सम्मुख-जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ श्रपनं स्थान पर यथावत् साकार हैंं-किसी कलात्मक प्रन्थ की उपस्थित कर हैं, तब उसे क्या उस रस की उपलब्धि होगी ? नहीं, क्योंकि वह चेतना जो श्रनुभूतिशील है, वहाँ है कहाँ! चेतना के कारण ही तो जीवन, जीवन बना हुआ है और जीवन के कारण ही कला रसमय और सहदय-संतेच वनी हुई है। तव, कला जीवन से विच्छित्र कैसे हो सकती है ? यों निष्प्रम

#### सञ्चारिग्री

शरीर से जिस प्रकार चेतना लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार कला नीरस और निध्प्राण होकर भले ही जीवन से प्रथक् हो जाय।

## [ २ ]

तो क्या 'कला कला के लिए' का कथन निरर्थक है ? ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। यह कथन तो अपने भीतर एक निगृह पहेली छिपाये हुए है। उस पहेली की तह तक न पहुँच सकने के कारण ही कला के सम्बन्ध में ग़लत-फ़हमियाँ फैल रही हैं। और वह बेचारी अबलाओं की तरह ही दुष्ट दृष्टियों द्वारा कद्धित हो रही है।

'कला कला के लिए' की आवाज उस समय उठनी चाहिए जब समाज की तरह साहित्य भी रूढ़ि-प्रस्त होकर विकास-हीन और प्रभाव-रहित हो जाय। देश-काल के अनुसार नियोजित किसी विशेष विधान के ही जब समाज सब कुछ मानकर लकीर का फ़क़ीर हो जाता है, तब उसकी प्रगति ही अवरुद्ध नहीं हो जाती बल्कि उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। यही हाल साहित्य का भी है।' ऐसी स्थिति में जिस प्रकार समाज के रङ्ग-मश्च पर युग-प्रवर्त्तक महाप्राण पुरुष खड़े होकर नृतन पथ प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार साहित्य की रङ्गभृमि पर आकर हमारे अमर कलाकार कला के। भी नृतन गति-विधि दे जाते हैं। साहित्य के भीतर से जीवन के। किस प्रकार जगाना चाहिए, इसके लिए वे मानवी मनेविद्यान के अनुसार

कला के नूतन नियमों और नूतन रूप-रङ्गों की सृष्टि करते हैं, और उनके द्वारा जीवन की उस चिरन्तन चेतना के जामत् करते हैं, जो शरीर (वाह्य रूप-रङ्ग) के परिवर्त्तनशील आवरण में आतमा की भाँति है।

ऊपर निर्देश कर चुके हैं कि मानवी मनोविज्ञान के अनुसार ही युग-प्रवर्त्तक कलाकार समय-समय पर कला के। नृतन रूप-रंग प्रदान करते हैं। समय के प्रवाह के साथ ज्यां ज्यां मनुष्य की सरलता नष्ट होती जाती है, ज्यों-ज्यों उसमें विषमताएँ बढ़ती जाती हैं, त्यों-त्यों उसका मनोविज्ञान भी जटिल होता जाता है। इस जटिलता के कारण ही कला को मनुष्य के सम्मुख नाना प्रकार से उपस्थित करना पड़ता है। किसी सीधे-सादे युग में मनुष्य से सिर्फ यही कह देना पर्याप्त रहा होगा कि सच बोलो और मनुष्य ने सच के। श्रपना लिया। परन्तु मनुष्य सत्यवादी होकर श्रप्रियवादी भी हो गया, तब उससे कहना पड़ा—'श्रिपिय सत्य मत बोलो।' मनुष्य ने इस पाठ के। भी प्रहण कर लिया। परन्तु किसी ्युग का, शिशु की तरह सुवोध श्राज्ञाकारी मानव-समुदाय चिरसहज नहीं रह सका, उसमें जीवन की वकता भी श्रा गई। तब साहित्यकारों के। उससे वेदान्त के सूत्र-रूप में ही नहीं, बल्कि विशद कथा-रूप में भी श्रात्मीयता जोड़ने की श्राव-रयकता जान पड़ी। परन्तु मनुष्य की चेतना कानों में ही नहीं.

### सञ्चारिगाी

श्रॉलों में भी समाई हुई है। श्रतएव मनुष्य सहैव से जो सुनता आया है, उसका आँखों द्वारा भी समाधान चाहने लगा। उसकी इस इच्छा की पूर्ति नाटकों ह्वारा हुई। इस प्रकार वाणी ने समाज के भीतर साहित्य द्वारा क्रमशः विविध प्रवेश किया। श्राज काह्य, कथा, उपन्यास, नाटक, इत्यादि विविध डपहारों को लेकर साहित्य सानव-समाज के साथ अपनापन वढ़ा रहा है। यदि केाई आज यह कहे कि ''तुम आप सूत्रों में ही वातंचीत करो, वाणी का इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं," तो जिस प्रकार यह आदेश निरर्थक हो सकता है, चर्सा प्रकार यह परामशें भी अनावश्यक होगा कि किसी समय में साहित्य के लिए जो अमुक-अमुक नियम थे, आज भी उन्हीं-नियमों पर चलो। ऋथवा के ई छायाबाद की कविताओं के लिए त्रजभापा के कवित्त सवैयों या पुराने लन्न ए-प्रन्थों का नियम लागू करे और कहे कि इसके विना कविता हो ही नहीं सकती. जिस प्रकार यह वात हास्यास्पद हो सकती है, उसी प्रकार : किसी युग-विरोप के कला-सम्बन्धी नियमों का ही अपनाकर साहित्य की सृष्टि करने का आदेश देना भी निरर्थक हो सकता है। कल के पूर्व-परिचित विधान जिस युग के साहित्य में प्रचलित हुए थे, उस युग के मनोविज्ञान के अनुसार वे यथेष्ट थे, किन्तु श्राज के विधान श्राज के मनोविज्ञान के श्रनुसार प्रभावशाली होने चाहिए। इस प्रकार 'कला कत्ता के लिए'

का समसदार लेखक कह सकता है कि कला स्तावलियनी है, किसी युग-विशेष की रूढ़ियों पर ही आश्रित नहीं। यदि साहित्यिक रूढ़ियों का शासन कला पर जवरन लागू किया जायगा तो स्वतन्त्रचेता कलाकार के। कहना ही पड़ेगा—कला कला के लिए है, रूढ़ियों के लिए नहीं। कला अपनी स्वतन्त्रता के। बनाये रखकर ही अपना विकास कर सकती है। उसमें नित्य नृतन इशलता का मादा है, इसी लिए वह 'कला' है, चाहे वह लित कला हो (जिससे हमें मानसिक रस मिलता है), चाहे वह वर्षयोगी कला हो (जिससे हमें व्यावहारिक लाभ होता है)। इस प्रकार कला प्रत्येक रूप में जीवन से सम्बद्ध है।

## [ 3 ]

कला लक्ष्य नहीं, लक्त्या है; साध्य नहीं, साधन है; अभिप्रेत नहीं, अभिज्यक्ति है। लक्ष्य या अभिप्रेत तो जीवन है, जिसे मानव-समाज अनेक प्रकार से पाने का प्रयत्न करता है। साहित्य भी उनमें से एक 'प्रकार' है। यह प्रकार अपकारपूर्ण भी हो सकता है, अतएव इसे मङ्गल और मनारम बनाने के लिए ही कला को साधन बनना पड़ा साहित्य में कला का अर्थ है—मनोहरा। जीवन में जो इस सत्य है, शिव है, कला उसे ही 'सुन्दर' (मनोहर) बनाकर साहित्य द्वारा संसार के सम्मुख अपस्थित करती है। कला साहित्य का बाह्यक्ष्प है, जीवन अभि-

व्यक्त। सुन्दर शरीर जिस प्रकार धन्तश्चेतन का नयना-भिराम प्रकाशन करता है उसी प्रकार कला साहित्य की जीवन-मयी प्रान्तरात्मा की मनारम श्राभव्यक्ति करती है। विष-रस-भरा कनक-घट जैसे' के श्रनुसार, जिस सुन्दर शरीर में विपाक्त हृदय का होना सम्भव है, उसी प्रकार मनोहर कला द्वारा जीवन का दूषित किंवा विकृत रस भी उप-स्थित हो जाना साहित्य में श्रसम्भव नहीं है श्रौर प्रायः इसी केटि के कलाकार श्रपने बचाव के लिए कह चठते हैं—'कला क़ला के लिए'। अर्थात् कला ने यदि अपने कलित रूप को व्यक्त कर दिया है तो उसका अस्तित्व सार्थक है, उसे उसी के लिए देखना चाहिए। यह विचार ठीक ऐसा ही जान पड़ता है, जैसे यह कहा जाय — 'सुन्दरता सुन्दरता के लिए'। नि:सन्देह सुन्दरता, सुन्दरता का त्रादर्श हो सकती है; किन्तु वह सुन्दरता, वह कला, शोभाशालिनी 'विप-कन्या' की भाँति प्राण-घातक भी हो सकती है। .ऐसी कला साहित्य के लिए एक श्रभिशाप है। श्रतएव कला की सार्थकता केवल 'सुन्द्रता' में नहीं है, गल्क उसके मङ्गलप्राण होने में है।

निदान, हम तो 'कला कला के लिए' का सक्केत इसी श्रीभ-प्राय में प्रहण कर सकते हैं कि कला रूढ़ि-रहित हो; उसे नाना परिवर्त्तनों द्वारा कल्याणमयी चेतना का व्यक्त करने की स्वत-न्त्रना हो। यह स्वतन्त्रता कला के लिए ही नहीं, जीवन के लिए भी वाब्छित है। किन्तु स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता ही रहे, वह स्वेच्छाचारिता न वन' जाय। स्वेच्छाचारिता भी उतनी ही त्रशोभन है, जितनी कि परतन्त्रता।

## [8]

जब हम स्वतन्त्रता-पूर्वक जीवन की गतिशील करते हैं, तव मनुष्यता के धरातल पर 'जीवन' एक सरिता के रूप में प्रवाहित होता हुआ दीख पड़ता है। सरिता का जीवन स्वतन्त्र है, इसी लिए वह प्रगतिशील है। यदि उसे हम प्रतन्त्र कर दें तो वह 'जीवन' एक सरीवर के रूप में सङ्घीर्ण और दूषित हो जायगा। यदि इस परतन्त्रता की प्रतिक्रिया में जीवन स्वेच्छा-चारिता के लिए उद्युद्ध हो जाय तो ? 'चूल्हे से निकले तो कड़ाही में गिरे' वाली वात हो जायगी। स्वेच्छाचारिता से जीवन की नदी में 'वाढ़' आ सकती है, जिससे अपना जीवन तो पङ्किल हो ही जायगा, साथ ही समाज भी तवाह हो जायगा। यह ठीक है, कि बाढ़ भी 'जीवन' का एक रूप है, किन्तु चिंगक रूप। बाढ़-द्वारा यदि नदी संमुद्र बन जाना चाहे तो वह जीवन का माधुर्य्य खो देगी—

> 'वह जाता वहने का सुख, लहरों का कलरव, नर्त्तन। बढ़ने की श्राति-इच्छा में, जाता जीवन रे जीवन।'

अपने-अपने ट्यक्तित्व के अनुसार प्रत्येक की एक मर्यादा है, समुद्र भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जीवन का शाश्वत रूप वहीं हुई तदी में नहीं, बल्कि स्वामाविक गति से बहतीं हुई सरिता में है। सरिता स्ततन्त्र है, वह किसी वन्धन से वाँधी नहीं जा सकती। परन्तु जो स्वतन्त्रता को अपनाता है, वह दूसरों के बलात् वन्धन से तो नहीं वँधता, परन्तु आत्ममर्यादा के लिए वह स्वयं ही प्रसन्नतापूर्वक एक मुक्त-बन्धन मनानीत कर लेता है। सरिता का सीमित जीवन अपने दोनों तटों में निर्वन्ध है, परन्तु इसकी वहीं सीमित-निर्वन्धता इसका 'मुक्त-बन्धन' भी है। इसी लिए सरिता की किट-आत्मा कह सकती है—

'वन्दिनी वनकर हुई मैं

यन्धनों की त्यामिनी-सी।

जीवन की तरह कला में भी इसी प्रकार मर्यादा का आत्म-स्वीकृत बन्धन होना चाहिए, तभी वह स्वतन्त्र जीवन की स्वतन्त्र कला हो सकती है।

सरिता का श्रात्मसर्यादाशील जीवन ही हमारा परिपृष् श्रादर्श है—

> 'ग्रामा है चरिता के भी, जिसने सरिता है सरिता। जन-जन है, लहर-सहर रे, गति-गति, स्तृति-स्तृति विरम्परिता।'

उस आत्मामयी सरिता में सजलदा भी है, ऋजु-छुच्चित पथों की वक्रता भी है—इसी लिए उसमें गित है; उसमें निर्मलता भी है और लहरों की रसिकता भी। परन्तु सब कुछ मर्थ्यादित है। कथा-साहित्य में कला-द्वारा जीवन की ऐसी ही लौकिक अभिन्यक्ति चाहिए। जीवन की यह अभिन्यक्ति क्या 'यथार्थ' नहीं है ?

#### [ 4 ]

साहित्य में यथार्थवाद के नाम पर अन्छेर हुआ है। क्या रूजा-रहित वास्तविकता के। ही यथार्थता कह सकते हैं? तब ऐसी वास्तिवकता में कला की क्या खूबी है? कला तो वास्त-विकता के। सँभालंती-सँवारती है, इसी लिए वह कला है। कला का श्रास्तित्व ही आदर्श का, मंगल का सूचक है।

भगवान् ने अपने अनेक अवतारों में से एक अवतार कला-कार का भी लिया था। भानव-जीवन के सबसे बड़े कलाकार इत्या हैं। वे 'नटवर' हैं, 'मुरलीवर' हैं, उनके स्वरूप में कला मूर्त्तिमान् है। उस कलाकार का कौराज्ञ तो देखिए। भरी सभा में जब दुवेधिम, कला की पाञ्चाली को विवस कर देना चाहता है, तब न जाने किस अज्ञात कन से कलाकार छल्ला. पाञ्चाली के लिए अञ्चल-पर-अञ्चल बढ़ाकर अनन्तदुक्र्ला वसुन्धरा की भौंदि उसे शोशान्त्रित कर देता है। मश्चारिग्री

( सुदन्रता यदि कला है, परिच्छद है, तो यथार्थ उसका शरीर है और आदर्श उसकी मंगल आत्मा। शरीर अपनी स्थूल यथार्थता के कारण प्रशस्त नहीं है, वह महान् है अपनी आत्मा के कारण। इस दृष्टि से यदि हम देख सकें तो विशाल शरीरवाले कितने ही नर-पशुओं की अपेना सूक्ष्मकलेवरा चींटी में अधिक मंगलचेतना मिल सकती है।

जव सूक्ष्मतम ज्योतिर्मयी आतमा रारीर का इतना वड़ा श्राव-रण श्रपनाये हुए है, ( उसे भी नम्न रूप में उपस्थित होने में लजा माछ्म पड़ती है ) तव उस रारीर ( यथार्थ ) की भी मर्थ्यादा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। वह राजमहिषी जिस पालकी ( रारीर ) में प्रवास कर रही है, वह पालकी भी श्रनावृत कैसे रह जाय! श्रात्मा सन्मान की वस्तु रहे, वह कौतुक या तमारो की चीज न वने; वह श्रधिकारी द्वारा सममने और मनन की वस्तु हो, इसी लिए वह श्रावरण-पर-श्रावरण ग्रहण करती है।

्जिस प्रकार शरीर श्रात्मा का माध्यम है, उसी प्रकार यथार्थ श्रादर्श का माध्यम। यथार्थ—श्रादर्श के। किस प्रकार समाज के सामने उपस्थित करे, इसे उचित रूप से हृदयङ्गम करने में ही कलाकार की विशेषता है। योर-से-योर कलुपित व्यक्ति भी जब श्रपना फोटो खिंचवाने जाता है, तब वह श्रपने को इस 'पोज' में माकार करना चाहता है कि वह लोक-दृष्टि को सुदर्शन जान परे। किर साहित्य के चित्रों में विशृति की लालसा

न्यों ? साहित्य में व्यक्ति और समाज के चित्रों को उपस्थित करते समय कलाकार के फोटोप्राफर से अधिक कला-कुशलता दिखानी पड़ती है। यथार्थ के वह इस 'तर्ज़' से उपस्थित करता है कि वास्तविकता तो प्रकट हो ही जाती है, साथ ही जो अलक्ष्य (आदर्श) है, वह भी लक्ष्य में आ जाता है। किसी फोटो में चिपटी नाक के। देखकर, बिना फोटोप्राफर के कहे भी स्वयमेव शुक-नासिका का आदर्श सामने आ जाता है। यथार्थ— मनोवैज्ञानिक निरीज्ञकों के लिए एक सांकेतिक आधार है। यथार्थ की अभिव्यक्ति का अच्छा 'तर्ज़' कला का आदर्श है. जीवन की अभिव्यक्ति का अच्छा उक्ष यथार्थ का आदर्श ।

## [ 8 ]

कलाकार सन्न जगह बोलता नहीं, तो भी, उसके चित्रण की प्रस्यत्त वास्तविकता से श्राप्रस्यत्त वास्तविकता (श्रायीप्सित श्रादर्श) का बोध हो जाता है। श्राधुनिकतम कलाकार स्वयं नहीं बोलता, वह सङ्कोत से ही श्राधिक काम लेता है। परन्तु जो लोग कथा-साहित्य को कला की दृष्टि से नहीं, विक धर्म श्रीर नीति की दृष्टि से प्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए पौराणिक कहानियों में उपदेश-मूलक श्रादर्श भी हैं। समाज का यह धर्म-पीड़ित वर्ग ऐसा है, जो सङ्कोत की भाषा नहीं समम्म सकता। वह किंद्रमस्त मूढ़ है। वह सुमाने से नहीं, विक सममाने से ही सममता है। हमारे श्रमर कथाकार स्व० भ्रेमचन्द्रजी ने इस

#### सञ्चारिएाी

वर्ग के पाठकों की साहित्यिक रुचि को उन्नत करने में बहुत हाथ -वँटाया है; केवल नैतिकता के रूप में नहीं. वित्क सामाजिक त्रीर राष्ट्रीय चेतना के रूप में भी।

# [ ७ ]

सर्वश्री रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द्र श्रीर शरचन्द्र हमारे वे स्वनाम-धन्य कलाकार हैं, जिन्होंने आधुनिक विश्वसाहित्य में भारत का मस्तक ऊँचा किया है। प्रेमचन्द श्रौर शरचन्द्र श्रादर्शवादी कलाकार हैं। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर इनके बजाय एक भिन्न प्रकार के कलाकार हैं। उनकी सभी कथा-कृतियों को यथार्थ-वाद और श्रादर्शवाद के मापदंड से मापना श्रवाञ्छित प्रयत्र करना होगा। उनकी कला नि:सन्देह कला के लिए भी है। वह व्यक्ति, समाज श्रीर राष्ट्र के श्रादशों के लिए ही नहीं, श्रपितु केवल मानसिक रस-संचरण के लिए भी है। वह रस निर्विप है, इसी लिए 'विय-क्तन्या' के रूप-रस की तरह यातक नहीं, स्वार्थ्यदायक है। इस प्रकार की कृतियों में आदर्श तो नहीं हुँदा जा सकता, किन्तु यथार्थ हो सकता है, यद्यपि यथाय के लिए ही लिखा जाना इनके लिए त्र्यावस्यक नहीं होता । उनका यथार्थ कवि का यथार्थ ( भाव ) है. जिसमें जीवन के उध्ययानायरण का मध्य रहता है।

हाँ तो, प्रोमचन्द श्रीर शर्चन्द्र छादश्वादी कलाकार हैं। यद्यपि प्रेमचन्द्र जी श्रपनी छादशेवादिता के लिए विश्रत हैं रारच्चन्द्र अपनी यथार्थवादिता के लिए; परन्तु प्रेमचन्द्र अपनी सभी कृतियों में आदर्शवादी नहीं हैं, इसके विपरीत शरबन्द्र अपनी सभी कहानियों और उपन्यासों में एक-से आदर्शवादी हैं। प्रेमचन्द्र जी। की अनेक कहानियों में तो हम 'कला कला के लिए' की ही वात पा सकते हैं। उनकी सर्वाङ्ग पुन्दर कहानी 'शतरंज के खिलाड़ी' के। ही लीजिए, इसमें किस आदर्श का उपदेश हैं? वह तो केवल एक मानसिक रस प्रशान करती है, जिससे हृद्य उम होता है। प्रेमचन्द्र जी मुख्यतः अपने उपन्यासों में ही आदर्शवादी हैं। इनके उपन्यासों में केवल सामयिक समाज और राष्ट्र का साहित्यिक इतिहास ही नहीं है, विलेक जिस प्रकार के पाठकों के लिए उन्होंने अपने आदर्श उपस्थित किये हैं, उनके मानसिक विकास के अनुसार मानवी मनस्तत्त्व भी हैं।

राष्ट्रीय किव मैथिलीशरण गुप्त की भाँति प्रेमचन्द जी राष्ट्रीय उपन्यासकार हैं। राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ समाज का जहाँ तक सम्बन्ध है, वहीं तक उन्होंने समाज की अपनाया है। 'गोदान' इसका अपवाद है, जिसमें सामाजिक प्रश्न को सामाजिक रूप में ही दिखलाया है। प्रेमचन्द जी से भिन्न शरचन्द्र सर्वथा सामाजिक उपन्यासकार हैं, यद्यपि अपवाद-स्वरूप 'पथेर दावी' में वे भी राष्ट्रीय कलाकार के रूप में प्रकट हुए। अपनी कहानियों और उपन्यासों में शरचन्द्र ने जिन सामाजिक प्रसङ्गों का निर्देश

सभारिणीः

किया है, राष्ट्रीय प्रश्नों से उनका राजनीतिक लगाव नहीं। राष्ट्र के स्वतन्त्र या परतन्त्र किसी भी युग में वे प्रसङ्ग ज्यों के त्यों रहेंगे। राष्ट्रीय प्रश्नों का सम्बन्ध यदि शासकों की राजनीति से है तो शरच्चन्द्र के सामाजिक प्रश्नों का सम्बन्ध व्यक्तियों की रीति-नीति श्रीर श्रनुभृति से। शरद वायू उसी रीति-नीति को सुलमाना चाहते हैं। इसके लिए सहद्यता श्रौर सहातुभूति-पूर्ण उनका एक विशेष दृष्टिकीए है। वह दृष्टिकीए उनकी छोटी-सी-छोटी कहानी से लेकर बड़े-से-बड़े उपन्यास में प्रकट हुआ है। प्रेमचन्द का आदर्श व्यक्त है, शरच्चन्द्र का आदर्श अन्यक्त। प्रेमचन्द् का आदर्श पञ्जनद् की तरह चद्वीप करता है तो शरच्चन्द्र का श्रादशे श्रन्तःसलिला की तरह भीतर ही भीतर सुक्ष्म संवेष्ट्न को जायत करता है। प्रेमचन्द्र जी के श्रादर्श में जनमत का व्यक्तित्व है, शरच्चन्द्र के श्रादर्श में प्रतिमतित्व ।

# [ 6]

श्रादर्श के। यदि हम संकुचित श्रर्थ में शहरा करेंगे, श्रथवा उसे जप-तप, पृजा-पाठ, जाति-धमे तक ही केन्द्रित करेंगे, तो यह हमारी ही भूल होगी। श्रेम, सहानुभृति, करुणा, ममता ये भी श्रादर्श के प्रतीक हैं; ये किसी जाति, धम्में श्रीर देश नक ही मीगिन नहीं। श्रादर्श नो मनुष्यता की तरह विश्वन, श्राहमा की तरह व्यापक है। देश-काल के विभेद से आदर्श नव-नव रूप धारण करता है। उस चिरनवागन्तुक पथिक के लिए यथार्थ 'गाइड़' का काम करता है। वह समाज की ऊँची-नीची गलियों से घुमाता हुआ आदर्श को उसके उच्चल सिंहासन तक पहुँचा देता है। यथार्थ के विना आदर्श गित-रहित है, आदर्श के विना यथार्थ जीवन-रहित। आदर्श यदि राजपुरुप है तो यथार्थ उसका राजमन्त्री। यह राजमन्त्री ही राजपुरुप को मानवता के संरच्या के लिए मन्त्रणा देता है। यथार्थ चाहे तो अपने राजा के साथ विश्वासवात कर सकता है। जब वह विश्वासवात करता है तभी जन-रव क्षुच्ध हो उठता है। यो वह अपने स्थान पर सार्थक है।

# कलाजगत् और वस्तुजगत्

# [ ? ]

जब हम 'भारतवर्ष' नहीं, बिस्क 'भारतमाता' कहते हैं, तब इसमें हमारा क्या दृष्टिकीए रहता है ? हम मानचित्र उठा- कर देखते हैं तो निद्यों, समुद्रों, पर्वतों श्रीर प्रदेशों का सीमा- विस्तार देख पड़ता है, कहीं कोई मृत्तिं नहीं; यह तो एक नक़शा है। किन्तु बाहर (बस्तुजगत् में) जो नक़शा है, वहीं हमारे भीतर मातृभूमि की एक जीवित प्रतिमा भी रच देता है श्रीर हम गा उठते हैं—

नीलायर परिधान हरित पटपर सुंदर है ;
गृर्व चंद्र युग मुकुट, मेखला रलाकर है ।
निदयाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे-मंडल हैं ;
वंदी विविध विहंग, शेप-फन सिंहासन है ।
करते श्रिभिषेक पयोद हैं बिलहारी इस वेस की !
है मातृम्मि ! त सत्य ही समुण् मृर्त्त सर्वेश की !

इस प्रकार जब हम मातृभूमि की बंदना करते हैं तब घोर रियलिस्ट राजनीतिक होते हुए भी भावप्रवण हो जाते हैं, बस्तु- जगत् से काव्यजगत् में चले श्राते हैं। यही वस्तुजगत् श्रीर काव्यजगत् का पार्थक्य ज्ञात हो जाता है। मतुष्य जब जह की नहीं, विक सजीवता की उपासना करता है तब वह कि हो जाता है। हम क्यं जह नहीं, एक जीवित प्राणी हैं; इसी लिए हम वस्तुजगत् को श्रपनी ही तरह एक व्यक्तित्व देकर देखने के श्रादी हैं। केवल हाइ-मांस का शरीर ही मतुष्य नहीं है। शरीर तो एक शव है, मतुष्य का एक नश्वर श्राकार; जैसे देश का नक्ष्या। उस श्राकार-प्रकार में मतुष्य की जो श्रातमचेतना है, वहीं उसी चेतना के कारण वस्तुजगन क्प-रंग-रस-गंव श्रीर ध्वितमय है। जइ-सृष्टि (वस्तुजगन्) में चेतना का श्रियकाधिक सरस विकास ही कितता है। कित जब कहता है—

'धूलि की देरी में श्रनजान छिंगे हैं मेरे मधुमय गान।'

तवं मानो वह पार्थिव जगत् (वस्तुजगन्) में दसी आत्म-चेतना का, शरीर में आत्मा की भौति आभास पाता है। इस प्रकार कविता, पार्थिव पृलिकणों (लौकिक च्यों) में अलौकिक चेतना की किरणद्यति हैं, वास्तविकता के वहिमुख पर अन्त:मुख का 'आनन श्रोप-ठजास' है।

# [ २ ]

कविता का भी श्रपना एक विज्ञान है। वह केवल कपोलः कल्पना नहीं, विक उसका भी वैज्ञानिक आधार है। इस देसते हैं कि कुन्हार के सामने जास्तविकता (पार्थिवता) की मिट्टी का एक देर लगा रहता है, इसे ही वह न जाने कितने श्रावर्त्ती से एक मङ्गल बट बना देता है! इस नये रूप में मूल. वास्तविकता क्या से क्या हो जाती है! इसी प्रकार वस्तुजगत् को कलाजगन् में परिएत करने के लिए हमारे मन के भीतर भी न जाने कितने श्रावर्त्त चलते हैं - कुम्हार के घुमते हुए चाक से भी श्रिधिक तीत्र गति से। हम श्रांख से जिन प्रत्यच दृश्यों का देखते हैं, उन्हें देखने के लिए, मन का कितनी फेरियाँ देकर श्राँखों तक पहुँचना पड़ता है, यह वैज्ञानिक जानते हैं। ऐसी ही किया कविता में भी एक मनावैज्ञानिक 'रोटेशन' है। कवि की अपनी कला की मृर्ति श्रद्भित करने के लिए, मनेविज्ञान से भी श्रामे जाकर एक श्रीर सुङ्मतम विज्ञान की शरण लेनी पड़ती है. वह है भावविज्ञान । साहित्य का रस-शास्त्र वही भावविज्ञान है। कात्र्य को जब हम श्रालौकिक कहते हैं, तब हमारा श्रमि-प्राय यह रहता है कि उसमें कवि केवल हरव (बस्तु) जगन का दिख्यांक स सहकर कुछ स्रांतरिक इत्ति का रस-सिछ साधक भी गता है।

## [ ३ ]

वृन्त में कोई फूल गुलाब की भाँति अकेले खिलता है, कोई अपनी डाल में गुच्छ बनाकर। छायाबाद के वर्तमान कि अपने-अपने काव्य में एकान्त भाव से एकाकी खिले हैं, समुदाय को लेकर नहीं। छायाबाद और वस्तुवाद अथवा भावजगत और दश्यजगत की किवता विश्व-रंगमंच के अव्यक्त (स्वगत) और व्यक्त (लोकगत) कथन के समान है। इसे हम सबजेक्टिव और अबजेक्टिव भी कह लें। स्वगत में आत्मलीन किंवा अपने में खोये हुए चलों का उद्गार रहता है। सभी के जीवन में ऐसे एकाकी चल भी आते हैं, अतएव वे एकान्त उद्गार भी कहीं न कहीं, किसी न किसी चल, सहदयों के संवेदन बन जाते हैं।

कवि जब त्रपनी चेतना में वस्तुजगत् के। ग्रह्ण करतां है तब वह विचारप्रधान हो जाता है, जब कल्पनाजगत् के। स्पर्ध करता है तब रसप्रधान। एक में वह मने।बैज्ञानिक रहता है. दूसरे में भावुक। प्रबंधकाव्य में दोनों का सहयोग रहता है।

किव वस्तुजगत में तभी आता है जब वह समुदाय की मने। पारा में अवगाहन करना चाहता है। समुदाय के संगम पर खड़ा होकर वह स्वगत विचार भी करता है और समृहगत भी। किंतु उसका स्वगत भी समृह की और ही प्रवाहित रहता है, यथा, गुप्त जी के 'द्वापर' में। वस्तुजगन् प्राय: प्रवंधकाव्यों का चेत्र है। प्रवंधकाव्य के मने। विज्ञान में वह भावुक द्या भी

सिम्मिलित रहता है, जहाँ व्यक्ति, समृह की विचार-धारा म नहीं, विच्न छपने ही रसस्रोत से छनुरंजित रहता है। दूसरे शब्दों में, वह करपना से भी टिमल रहता है। वस्तुजगत् छौर करपनाजगन् का यह संयोग गुप्त जी के 'साकेत' में है, जहाँ वे समृह के किन के साथ ही छायाबाद के भी कलाधर हैं।

हाँ तो, वर्तमान छ।यावादी अपने भाववृत्त में आत्मव्यंजक हैं, गुप्त जी इत्यादि विश्वब्यंजक। दोनों का कविकर्म अर्जी-किक है-एक लोकोत्तर चित्र प्रदान करता है, दृसरा लोके।त्तर परित्र। दोनों अपने अपने चेत्र में शोभन कलाकार हैं। फिंतु छायाषाद की कला में भी लोकव्यंजना संभव है, जैसे पंत जी की इधर की रचनात्रों में। श्रंतर मामाजिक दृष्टिकाण के प्रसार का है। द्विवेदी-युग के प्रतिनिधि गुप्त जी मध्ययुग के दन आदर्शी के कवि हैं जो जनता में एक अभ्यासपूर्ण विश्वास चन गये हैं: किंतु पंत श्राट्यों की जनशोपक क्टियों के। तेाड़कर रस समाज के कवि हैं, जहाँ नवमानव का त्राग है। द्वायावाद भी नवीन लोकव्यंजक कला भी भविष्य में कैसा सुविकास पायेगी, यरापि यह नहीं कहा जा सकता, तथापि इसका भी विकास तो होगा ही। श्रभी नो वह श्रपने करो-मुखे प्रयास में है।

[8]

भीतर की श्रपेका, मनुष्य बाता प्रभावों के। श्रविक शीव्रता से महरा करता है, जैसे जलवायु श्रीर प्रकाश को । यह प्रभाव प्राकृतिक है। किंतु भीतर से जो प्रह्मा किया जाता है वह मार्मिक होता है, प्राकृतिक जगत के प्रभावबीय से भी श्रिधिक स्पंदनशील। छायावाद की कल्पना मिध्या नहीं, वह तो श्रमुश्ति को, स्पंदन को, श्रभीष्ट तक पहुँचाने में एक पोएटिक श्राँकलन है—किसी रस को हृद्यंगम कराने में जब वस्तुजगत् का कोई मापदंड सहायक नहीं होता, तभी वहाँ कल्पना श्रमसर होती है।

जो वस्तुजगत् के सुख-दुख की तीव्रता से भौगोलिक शितोष्ण की भौति अभ्यस्त हैं, वे छायावाद में भी उसी तीव्रता द्वारा सुख-दुख से अवगत होना चाहते हैं और निष्कृत होने पर उसे मिथ्या कह देते हैं। सचमुच अब तक छायावाद ने वस्तु-जगत् की व्यावहारिक जीवन के लिए ही छोड़ दिया। व्याव-हारिक जीवन के लिए ही छोड़ दिया। व्याव-हारिक जीवन के। जिस रस की आवश्कता है, केवल उसे ही लेकर उसने अपने काव्य की सुस्निग्ध कर लिया। उसने कपास के बजाय रेशम दिया। उसे हर्ययंगम करने के लिए वैसी ही स्निग्ध विद्यक्षता अपेक्षित है। किंतु इसके पूर्व ?—

श्राः, श्राज तो मनुष्य श्रपने निपीड़न में बाहर-भीतर दोनों ही जगह स्पन्दनशून्य हो गया है। श्राज भी जिनकी चेतना शेप है, वे श्रपनी स्वरूपता में, श्रपनी सम्पन्नता के स्वास्थ्य में, श्रनेकों के वंचित सुख की सृचित करते हैं।

## [ 4.]

देश का एक विचारक-समुदाय वह है जो कान्य की श्रित वास्तविकता (उपयोगिता) के ही दृष्टिकीए से देखना चाहता है। उसकी उपयोगिता के जगत् में मनुष्य केवल उदर्भिर ही न हो जाय, नवीन जागृति के कवियों का इसका ध्यान रखना होगा।

ध्यान रखना होगा कि रोटी का टुकड़ा यदि पेट के लिए उपयोगी है तो जीवन का गान हदय के लिए। जो कुछ शरीर की पूर्ति करे वहीं उपयोगिता नहीं है। श्राज के संकांति-काल में यदि इसे ही उपयोगिता मानते हैं तो इसके मानी यह हैं कि जीवन का वाय-यंत्र कहीं हट गया है श्रीर बिना नवीन निर्माण हुए उससे के इं सुरीला स्वर नहीं निकाला जा सकता। किंतु नवीन निर्माण में लक्ष्य हमारा सुरीले स्वर का ही रहेगा, भाहे स्वरितियाँ (श्रय तक की रूद नियम-नीतियाँ) बदल जार्य। शरीर ही जीवन नहीं है, शरीर के श्राधार से हम जो चरितार्थ करते हैं वहीं जीवन है। भावकाव्य उसी जीवन की प्रदेश करता है।

द्ययोगिना की पूर्ण द्यावहारिक कार्यों में है; उसका द्येत्र श्रीयोगिक है। द्योग श्रीर भावयाग दोनों श्रपने-श्रपने स्थान पर समीत्रीन हैं, इन दोनों का नुलनात्मक विभाजन कर एक की श्रास्टबक श्रीर दूसरे के। द्यर्थ नहीं कहा जा सकता। श्रावश्यकता पड़ने पर भावयोग की सीमा में चद्योग, शांतिनिकेतन में श्रीनिकेतन की भांति, शोभित हो सकता है।

मनुष्य के भीतर जो भावयोग (काव्य ) है, वही उद्योग को भी सहज कर देता है। यदि गान न रहे, यदि काव्य न रहे तो मनुष्य का अम अथवा जीवन की वास्तविकताएँ कितनी विकराल हो जायँ, यह खेत जोतता हुआ किसान और सड़क , कूटता हुआ मजदूर ही बतला सकता है।

काव्य यदि उद्योग के। सहज कर देता है तो अभाव में भी एक भाव बरसा देता है, वहाँ अिकंचन कुपकवधू कहती है—

र्ट्राट खाट घर टपकत टटिश्री ट्रिट । पिय के बाँह उतिसवाँ सुन्य के लूटि ॥

जो मोंपड़ी में रहता है, उसके लिए वहीं सब कुछ नहीं है। वह न केवल किसान है, न केवल मजदूर, न अन्य अमजीवी; वह तो केामल रपंदनों का प्राणी भी है। मोंपड़ी का किसान भी केवल गाय-वैल की तरह आहार प्रहण कर ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता, वह कभी-कभी अपनी तान भी छेड़ता है, उसके भी छुछ स्वप्त रहते हैं। वह क्या गाता है, क्या गुनगुनाता है, इसके उदाहरण हमारे सीहत्य के 'प्रामगीत' हैं, जिनमें छाया-वाद और रहस्ववाद का अभाव नहीं। उन गीतों में तो हमारे चिरमूक गाय-वैल भी अपने हदय के माव कहते हैं, स्वयं मूक रहकर उन्होंने किसानों के ही अपनी भाषा दे दी है। मनुष्येतर

था। जिस प्रकार उन पौराणिक दीवालों पर विविध वर्ण-न्यंजित नृलिका दौड़ती रही, उसी प्रकार हमारे गृहजीवन में भी एक फला घूमती रहती थी। भारत का जीवन वास्तविकता की भित्ति पर एक काव्य (स्व-भाव) रहा है, मानो पृथ्वी पर हरियाली। उसकी 'स्वामाविकना' में वास्तविकता, कविता के लिए आधार थी; आधेय या आराध्य नहीं। इस प्रकार भारत अपने जीवन में एक फ़ेस्कोआर्ट का आर्टिस्ट रहा है।

व्यक्ति के मूर्न जीवन में एक श्रमूर्त कवित्व भी श्रगीचर है। प्रौर सच तो यह है कि वह श्रमृत्तं कवित्व ही हमारे मूर्त्त जीवन का प्राण् है, विकास है; इसी से हम वास्तविकतात्रों की मिट्टी में भी एक जीवित प्रतिमा हैं। श्रन्यथा, जीवन हाड्-मांस की ठठरियों के दुस्पह भार के मित्रा क्या रह जाय ? फला के विना वास्तविकता मृत हैं, जीवित-वास्तविकता ही गानवीय स्वा-भाविकता है। काव्य, सङ्गीत, चित्र तथा श्रान्यान्य कलाएँ हमारे जीवन पोपक मनागागों के साहित्यिक स्वरूप हैं, जिन्हें एक पीदी के बाद दुमरी पीढ़ी, पुर्वजों की बसीयन के कप में, पानी चली जाती है। इमिनिए कला की उपेचा कर, साहित्य को, जीवन को, एकमात्र शुरुक वाम्नविकना पर ही केंद्रीमृत कर देना भावयोग ला तक्ष्य नहीं हो सकता, उद्योग का हो सकता है। उद्योग ने व्यापर्यक्ता से व्यथिक वास्त्रविकता पर ध्यान दिया । (लीह यंत्री ी भरमार इसका टक्षहरण है।) ध्यवने ब्यायहारिक जीवन

में जब हम कला के। मृत्तें करते हैं तब हमारा उद्योग भी केवल उद्योग न रहकर, भावयाग की एक कला हो जाता है,— यन्त्रों की कला नहीं, विक्कि मानवीय अम की कला, जीवन की तन्मयता की कला, स्वाभाविक कला!

हाँ, श्राज का हमारा कला-प्रेम चहुत कुछ अस्त्राभाविक हो गया है। फेबल इसी लिए नहीं कि हम वास्तविकता पर आव-श्यकता से अधिक ध्यान देने लगे हैं, विल्क इसलिए भी कि कला हमारे लिए रुढ़ हो गई है। युग की हलचलों में जहाँ कला का वहिष्करण तथा वास्तविकता का नवीनकरण (समाजवाद) मध्ययुग तथा आधुनिक युग की विभीपिकाओं-द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों की खिन्नता को सूचित करता है, वहाँ नवचैतन्य-युग के प्रश्नों से आँख मूँदकर कला के संरच्या का ढोंग भी एक कैशन-सा लगता है। आज आर्रगैलरियों की कला मुट्टीभर सम्पन्न न्यक्तियों के लिए एक ललित कौतुक जुटाती है। प्रदर्शनकारी एसे प्रदर्शित करते हैं, देखनेवाले देखते हैं श्रीर कला विद्युदीयों में व्वलन्त हँसी हँसकर रह जाती है। वह 'दर्शन' नहीं, प्रदर्शन की वस्तु हो गई है। आज हमें प्रदर्शन को तो छोड़ना है, साथ ही नवीन वस्तुजगत् की वास्तविकता ( श्रभावजगत् ) के। चिरकुरूप भी नहीं हो जाने देना है।

े कला-द्वारा इस वस्तुजगत् में भी भाव-जगत् उसी प्रकार शोभित होगा जिस प्रकार ईंट-मिट्टी के मकान के सामने मधारिएी

स्वारथ्यकर जवान। भाव-जगन्, नस्तुजगन् का स्वारभ्य है। वस्तुजगन् यदि शरीर है तो भाव-जगन् उसका जीवन।

#### [ v ]

मध्ययुग से लेकर आज के अवशेष-मध्यकाल तक हम एश्वर्य श्रीर सौन्दर्य की रंगीनी की उपासना करते श्राये हैं। जीवन की यह फ़ौन्सी दिशा राजा-रईसो द्वारा परिचालित रही है। जिस प्रकार उनके शासन हमारे राजनीतिक नियम थे, उसी प्रकार उनकी कचियाँ श्रीर प्रवृत्तियाँ भी हमारी पसन्द बन गई थीं। संसार दोजल बना हुआ था श्रीर उसी के मृच्छित न्यप्र-लोक में वैभव के स्तम्भों पर एक जन्नत वसी हुई थी। राजार्रडमों ने महलों में बैठकर स्वर्ग को प्रत्यच पाया, साधारण लोगों ने कोरड़ों में कलपकर महलों का स्वप्न देखा। रईसी जीवन के इसी मॉटल में हमारा श्रव तक का जीवन ट्रेंट होता त्राया, फलर: कला ने भी वहीं रंगत ली। इसके विकद्ध हमाग प्रमन्तीप तब जगा जब हमने होली के कच्चे रंग की तरह उन रंगीन स्वप्नें को फ़ होते देया।

श्राज की जियम परिस्थितियों में कैरान ने कला का मला बना रखा है,—यहाँ श्राह भी श्रामोक्तीन में भरी जाती है। यह हदय-होन मनीर जहता, यह संबेदन-हीन कलाशियता, स यपुण के स्वभाव-जिशेष की एक नुमादश दिखाकर विस्मृति क अस्परार में जिलीन हो जावगी।

श्राज कला के सामने वस्तुजगत् श्रीर भावजगत् ही नहीं है, वहिक दोनों के बीच एक गहन-गर्च, श्रभावजगत् के रूप में, प्रकट हो गया है। वस्तुजगत् का जो दैन्य, भावजगत् के इन्द्रजाल को श्रपनी रंगीन-छत वनाकर श्रात्मविसमृत था, श्राज वहीं इस इन्द्रधनुषी श्राकाश की छुप्त होते देखकर श्रपने श्रभाव-गह्नर में चीत्कार कर उठा है। देख रहा है कि कितनी गहरी खन्दक में वह जीवन-शून्य होकर पड़ा हुआ था। कला की, साहित्य की, समाज को, राजनीति की, आज सबको, इस श्रभावजगत् में भाव-जगत् लाने के लिए सहयोग करना है। वस्तुजगत् की मांसलता में ही भावजगत् की कला प्रतिमा रूपवान् ( साकार ) होगी। निरी वास्तविकता का प्रमुख बना देने के लिए नहीं, बल्कि भावजगत् के। पुनर्जनम देने के लिए, जीवन के विषम-सङ्गीत को सम पर लाने के लिए, यदि हम श्रभावजगत् के। नवजीवन दे सकें, वस्तु-जगत् को परिपूर्ण मनुष्य-समाज का स्वर दे सकें तो हमारा भाव-जगत् (कला का मने।लोक ) सचमुच ही स्वर्गीय हो जाय।

श्राज के श्रभावजगत् में भी हमारे कल्पक कलाकर चिर-श्रपेचित रहेंगे, किन्तु उनसे निवेदन यह होगा कि सांद्यों की जो चेतना कुण्डित होकर श्रात्मिल्सु हो गड़ हैं. उसमें श्रात्म-निरीचण का संस्कार उलका करें। श्राज हमारे कलाजगत् को वर्ड्सवर्थ-जैसी श्रात्माएँ चाहिए।

# भारतेन्दु-युग के वाद हिन्दी-कविता

[ ? ]

उत्रीमवीं शताब्दी उत्तराई —हरिश्चंद्र-युग ।

हमारे साहित्य में हरिश्चंद्र-युग रीतिकाल का श्रंतिम युग है। साथ ही, वर्तमान हिंदी-साहित्य के पृष्ठभाग का प्रथम न्तर भी वही है। वह प्राचीन खौर नवीन के समन्त्रय का युग है। (बह हमारे साहित्य का पूर्ण प्रभान नहीं, बस्कि उप:काल हैं, जहाँ रीति-बुग की साहित्यिक संध्या की घाँतिम परिं- ५ गांत और नवीन हुन के राष्ट्रीय प्रभात की पूर्व-सूचना है। टरिंद्चंद्र-युग ने रीति-काल की काव्य-कला के। पूर्वजों के थाती-स्यरूप प्रयमाया, साथ ही। नबीन। संयक्ति के। व्यर्जन-स्वरूप। इसने उद्योगवी रागादी की सामाजिक चीर राजनीतिक चेतना से साहित्य के लिए नये उपकृष्ण भी लिए। व्यक्ति नयीनना के लिए तह प्रथम प्रयास था इसलिए इस बुन में साहित्य के नये उपरस्म स्थिप नरी, पुराने उपरस्मानी व्यक्तिरु ई—भारतेषु र ।' उनके युग के व्यव्यान्य साहित्यिकों की गव-कृतियों में I

राज्योतिक विवस से सभा नामाइटियो की जन्म देकर एक ने प्राप्त बना दिया था, कलन, १४२वंद्र-युग ने भी गण राज्यका जिल्ला जह सर्वित्यक स्टियंबी होने के कारण किवता में परिवर्तन करने की विशेष तैयार नथा, किंतु एक अतिथि के रूप में गद्य की अपना लेने में उसे संकीच न हुआ। साहित्य में वंकिम का उदाहरण उसके सामने था, अतएव नवीन पुकार सुनाने के लिए उसे भी कुछ संवल मिल गया। अपने काव्य से वह संतुष्ट था, निदान नवीन कला के लिए उसने नाटकों और कहानियों के रूप में कथासाहित्य की ही चुन लिया।

इसके वाद वीसवीं शताव्दी का प्रारंभ होता है, यहाँ साहित्य में प्राचीन श्रीर नवीन की संधि ट्रटने-सी लगती है—देश में केवल नवीन युग का प्रभात चमकने लगता है। साहित्य में, समाज में, देश में, केवल नवीनता ही नवीनता की पुकार गूँज उठती है, प्राचीनता के प्रति श्रसंतोप हो जाता है। फलतः रीति-काल की कविता श्रीर श्रजभाषा दोनों के। विदाई दी जाने लगी। किंतु श्रजभाषा के चले जाने पर हिंदी-किवता सूनी पड़ रही थी, नवयुवकों का भायुक हृदय काव्य-विहीन कैसे रहता? इधर गद्य में खड़ीवोली सशक्त हो रही थी, नवयुवकों ने कविता में उसे ही स्थान दे दिया। यही द्विवेदी-युग है, वर्तमान खड़ीवोली की कविता उसी की देन है।

मध्यकाल के इतिहास की समाप्ति के साथ त्रजभापा की किवता के पतमाइ में खड़ीबोली का जो नवीन बसंत पहिवत हुआ, उसने शंगार के शयन-कच्च की ओर नहीं देखा। यह

#### सञ्चारिर्णा

नवीन श्रभिमन्यु सीधे राष्ट्रीय संप्राम में चला गया। जाने से पूर्व उसने श्रपनी संस्कृति के श्रनुसार प्रमु-स्तवन किया, पूर्वजों के श्रादशों का स्वस्ति-वचन श्रवण किया, श्रीर इस वार उसने श्रिष्ट्राण लेकर नहीं, मानव-परित्राण का व्रत लेकर राष्ट्र तथा साहित्य में प्रवेश किया।

हाँ तो, खड़ीवोली की किवता पहले भक्ति और राष्ट्रीयता को लेकर उद्गत हुई। इमारे काज्य में पहले सूर और तुलकी जगे, फिर तिलक, गोखले, गांधी और रवीन्द्र भी। भक्ति और राष्ट्रीयता ने शृंगार-मिलन नेत्रों के स्वच्छ करने में 'वोरिक एसिड' का काम किया। नवीन दृष्टि प्राप्त होने पर हमारे समाज ने अपने आद्शों के अनुसार अपना नवीन आत्मविस्तार किया। भक्ति और राष्ट्रीयता की दिशा में हमारे सार्वजनिक अभाव वोलते रहे, नवीन आत्मविस्तार में हमारे भाव भी वोलने लगे। काज्य का कंठ भक्ति और राष्ट्रीयता तक ही सीमित न रहकर दैनिक जीवन के प्रसार की भाँति मुक्त हो गया। गुप्तजी के क्तरकालीन काज्य तथा छायावाद की रचनाएँ इसी नवोत्कर्प के उदाहरण हैं।

द्विवेदी-युग में भी कुछ वयावृद्ध किव हरिश्चंद्र-युग के श्रविशिष्ट प्रतिनिधि-स्वरूप रहे, जिनमें उपाध्यायजी, रत्नाकरजी, श्रीर श्रीधर पाठकजी गग्यमान्य हैं। उपाध्यायजी श्रीर पाठकजी हिवेदी-कुग के वीच के हैं, गुप्तजी द्विवेदी-

युग त्रौर छायावाद-युग के वीच के। उपाध्यायजी ने 'प्रिय-प्रवास' द्वारा खड़ीबोली का साथ दिया; 'रसं-कलश' द्वारा व्रजमापा का। रत्नाकरजी त्राजन्म त्रजमापा के हामी रहे। त्र्यपने श्रंतिम साहित्यिक-जीवन में उन्होंने खड़ीबोली के भी दो-चार पद्य लिखे, कौत्हलवशा। पाठकजी ने श्रृपनी कात्र्य-कृतियों द्वारा व्रजमापा श्रीर खड़ीबोली दोनों का—एक तत्का-लीन परिधि की सुरुचि में—साथ दिया।

## [ ર ]

सर्वश्री स्वर्गीय श्रीधर पाठक, श्रयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिली-शरण गुप्त, गोपालशरण सिंह, जयशंकर 'प्रसाद', माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय श्रात्मा', रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम-शरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय, द्विवेदी-युग के श्रादरणीय किंव हैं। इस युग में दो प्रष्टृत्तियों का दर्शन मिलता है—एक में पौराणिक संस्कृति श्रीर मध्यकालीन काव्य-कला का विकासी-मुख प्रकाशन है, दूसरी में केवल हार्दिक भावों का नवीन कला प्रस्फुटन। पहली के श्रंतर्गत पाठक जी, उपाध्याय जी, गुप्त जी श्रीर ठाकुर साहव हैं; दूसरी के श्रंतर्गत 'प्रसाद' जी, चतुर्वेदी जी, नियाराम जी, त्रिपाठी जी श्रीर मुकुटधर जी। इन दोनों प्रवृत्तियों में कुछ साम्य भी है—प्रथम विभाग के सभी कवियों ने स्वतंत्र हार्दिक भावों को भी श्रपनाया, द्वितीय विभाग के कवियों ने यिकंचित्त सामयिक राष्ट्रीय भावों को भी; विशेषतः चतुर्वेदी जी, त्रिपाठी जी, सियागम

#### सञ्चारिणी

जी ने। कारण, काव्यप्रेरक गुप्त जी हैं। कविता श्रीर राष्ट्री-यता दोनों के प्रतिनिधित्व का श्रेय वर्तमान खड़ीवोली में उन्हें प्राप्त है। प्रथम विभाग के कवियों में यदि गुप्त जी अप्राणी हैं ती द्वितीय विभाग में 'प्रसाद' जी ऋौर चतुर्वेदी जी। गुप्त जी ने खड़ीवोली की स्वाभाविकता को जगाया, 'प्रसाद' जी ऋौर चतुर्वेदी जी ने उसकी भावुकता को। 'प्रसाद' जी श्रौर चतुर्वेदी जी के वाद जो नवयुवक भावुक कवि उत्पन्न हुए, उन्होंने भी खड़ीबोली का श्रनुराग गुप्त जी की रचनात्रों से पाया, क्योंकि 'प्रसाद' जी और चतुर्देदी जी की भावुकता के धरातल पर आने के लिए प्रथम-प्रथम गुप्त जी का काव्य-साहचर्य श्रावश्यक था श्रीर सच तो यह कि खड़ीबोली की कविता का ज्याकरण उन्हीं की रचनात्रों में था, विना उन्हें जाने कोई आगे जा ही नहीं सकता था।

## [ ३ ]

द्विवेदी-युग में खड़ीबोली की कविता के सीनियर किंव पाठक जी, उपाध्याय जी और गुप्त जी हैं।

वर्त्तमान हिंदी-कविता में नवीनता का श्रीगणेश करने का प्रयत्न पाठक जी ने किया श्रॅगरेज़ी के साहचर्य से; गुप्त जी ने वंगला के साहचर्य से। किंतु पाठक जी ने स्वतंत्र रचनाएँ उतनी नहीं दीं जितनी कि गोल्डिस्मिथ की अनूदित रचनाएँ। गुप्त जी ने स्वतंत्र रचनाएँ भी अधिक दीं, श्रीर माइकेल के

## भारतेन्द्र-युग के बाद हिन्दी-कविता

प्रचुर काव्यानुवाद भी। पाठक जी खड़ीबोली के। निखार न सके, ज्ञजभाषा के मेह ने उनकी खड़ीबोली के। एक मिश्रित भाषा का रूप दे दिया। उनका ज्ञजभाषा-मेह देखकर ज्ञात होता है कि नवीनता के नाम पर वे ज्ञजभाषा में क्रॅगरेजी के क्लासिकल स्कूल की कला के एक प्रतिनिध थे। क्रॅगरेजी शासन आज की अपेचा यदि मध्ययुग में ही आ गया होता तो ज्ञजभाषा के काव्य का जो अप-टू-डेट रूप होता, वहीं पाठक जी की किंत्रता में हैं।

गुप्त जी ने खड़ीवोली के। खड़ीवोली के रूप में ही साजा। चन्होंने खड़ीवोली को विशुद्ध, सुन्दर श्रीर प्रवाहपूर्ण बनाया। गुप्त जी ने खड़ीवोली को श्रोज दिया, ठाकुर गोपालशरण सिंह ने माधुर्य। गुप्त जी ने श्रोज के साथ ही भावों श्रीर छंदों को भी यथासंभव विविधता श्रीर विपुलता ही। ठाकुर साहब ने मध्य-काल की मर्यादा के भीतर एक नवीनता 'माधवी' में उत्पन्न की। 'माधवी' की कला इस श्रथ में नवीन है कि उसमें खड़ीवोली की भाषा श्रीर खड़ीवोली के श्रनुरूप एक केमल भावना है, किंतु छंद (किवत्त श्रीर सवैया) तथा श्रालंबन श्रीर श्रालंबन खड़ीबोली में भी कितना संगठित हो सकते हैं, इसका निदर्शन पहले-पहल 'माधवी' द्वारा ही हुत्रा, यह मानो रत्नाकर जी के लिए खड़ीवोली का निमंत्रण था। कितपय

#### सभारिणी

व्रजभाषाप्रेमी किंतु खड़ीबोली के नवयुत्रक कवियों द्वारा 'माधवी' का व्यनुसरण भी हुआ। गुप्त जी द्वारा खड़ीबोली के मँज जाने पर ठाकुर साहब का सर्वाधिक सराहनीय प्रयत्न भाषा के। सरल-के।मल बनाने का रहा। वृंदावन का एक मध्यकालीन भक्त बीसवीं शताब्दी के द्वार पर व्याकर जब व्यपना कंठ प्रस्कुरित करेगा तो उसकी भाषा वह होगी जो ठाकुर साहब की खड़ीबोली में है।

द्विवेदी-युग में आवश्यकता इस वात की भी थी कि जिस प्रकार ओज को लेकर गुप्त जी ने काज्य-कला के अंतरंग और वहिरंग को नवीनता और विस्तीर्णता दी, उसी प्रकार माधुर्य के। लेकर भी कोई कवि अप्रसर होता। इस आवश्यकता की पूर्णि आगे चलकर छायावाद-स्कूल ने की। छायावाद-स्कूल में पंतजी उसी प्रकार लोकप्रिय हुए, जिस प्रकार द्विवेदी-युग में गुप्तजी। इस पर्वतीय कवि ने ही खड़ी वोली में पहाड़ों की स्वर्गिक सुपमा भर दी, अपने हृदय के मधु से उसे मधुमय कर दिया, खड़ी बोली में रूप-रस-गंध भर दिया। यह कहने के। नहीं रहा कि खड़ी वोली तो खुरदुरी है।

## [8]

उपाध्याय जी का कान्यादर्श चिरप्राचीन रहा। हरिश्चंद्र-युग में, गद्य में, जो जायत सामाजिक आदर्श तथा कान्य में अजभाषा का मध्यकालीन माधुर्य भाव था, उन्हीं होनों की एकता से उन्होंने 'प्रिय-प्रवास' की रचना की। उपाध्याय जी मुख्यत:
भावना के किव हैं, आंसुओं की भाँति सजल-के। निंतु
उन्नीसवीं राताद्दी का अंत और वीसवीं राताद्दी का प्रारंभ
चिंतना से हुआ। उपाध्यायजी जिस के।मल-कांत भावना के
किव होकर चले, उस समय उस माधुर्य-भाव के लिए खड़ीवोली
की भाषा मैंज न सकी थी, यही कारण है कि 'प्रिय प्रवास' की
भाषा और श्रीधर पाठक की रचनाओं की भाषा में खड़ीवोली
की पूर्ण स्वच्छता नहीं है। चिंतना के जिए खड़ीवोली गद्य में
मैंज चली थी। गुप्त जी चिंतना के पथ पर चले; फलत: वे
विशेष कुतकार्य हुए।

डपाध्याय जी करुणा के किव हैं। वस्तुजगत् के किव नहीं, विक्त भावजगत् में प्रकृति-पुरुप के बीच व्याप्त विरह (ट्रेजडी) के किव हैं, मानो सुक्ष्मतम सजलता के किव।

'प्रिय-प्रत्राम' के बाद, उसकी मृमिका में 'वैदेही-चनवास' लिखे जाने की सूचना उनकी इसी केामल किच की सूचक थी। उनका 'प्रिय-प्रवास' 'विरहिणी-व्रजांगना' ही होने लायक था, क्योंकि इस काव्य में पंचदश सर्ग ही अन्य सर्गों की अपेचा अधिक मर्मव्यंजक है। अन्य सर्ग या प्रसंग तो इसमें आलवाल मात्र हैं। उपाध्याय जी की कहण्-वृत्ति 'प्रिय-प्रवास' जैसे महाकाव्य के वजाय एक मार्मिक खंडकाव्य की अपेचा रखती थी।

#### सञ्चारिणी

जपाध्याय जी ने ज्यावहारिक आदर्श के लिये 'प्रिय-प्रवास' में यथार्थवाद का चित्रपट प्रहरा किया है। कृष्ण-चरित्र के श्रंकन में वे देश-सेवा के सामयिक आंदोलनों से प्रेरित थे। किन्तु जिस काल ( उन्नीसवीं शतान्त्री के अंत ) की देश-सेवा से व प्रेरित थे, उस काल का चेत्र परिमित था, उसी के अनुरूप उन्होंने प्रभु कृष्ण का मानव-पत्त दिखलाया। इस समय हमारे सावजिनिक चेत्र में महिलाएँ नहीं ऋाई थीं। स्त्री-शिचा का श्रांदोलन शुरू हो चुका था, फिर भी पुरुष की भाँति नारी भी कर्मचेत्र में अप्रसर हो, यह दूर का स्वप्न था। इसी लिए 'प्रिय-प्रवास' में हम राधा का केाई नवीन विशद चरित्रांकरण नहीं पाते। उसमें राधा का सेवा-भाव माधुर्य-भाव की रज्ञा के लिए है। उस युग की नारी इससे ऋधिक और क्या करती ? यदि चपाध्याय जी आज 'प्रिय-प्रवास' लिखते तो उसका ऋछ श्रीर ही खरूप हो जाता।

करुणा की शांति लोक-सेवा में है, इसी लिए 'प्रिय-प्रवास' में छुप्ण कम्मेठ रूप में दिखाये गये हैं। राम के जीवन में जो लोक-मंगल का भाव है, वही 'प्रिय-प्रवास' में भी दिखाने का प्रयत्न किया गया। किन्तु छुप्ण की उपासना हमारे यहाँ माधुर्यभाव में ही की गई, अतएव उपाध्याय जी भी विप्रलंभ शृंगार में ही मार्मिक रहे। (छुप्ण के लिए लोक-संग्रह जैसे सार्वजनिक पथ पर चलने का सौकर्य उन्हें पूर्ववर्ती कवियों से प्राप्त नहीं था,

इसी लिए वे कृप्ण के लोक-चरित्र को अंकुरित ही कर सके, विकसित नहीं ।

गुप्त जी की राम के लोक-चरित्र-चित्रण के लिए अपने पूर्व-वर्ती किवियों से भी साधन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त 'साकेत', 'द्वापर', 'अनच', 'यशोधरा', 'त्रिपथगा', 'स्वदेश-संगीत' उन्होंने उस युग में लिखा, जब गांधी का भारत चतुर्दिक् जग चुका था, मतुष्यता के विकास के आयोजन सचेष्ठ हो गये थे; अतएव उन्होंने अपने पौराणिक काव्यों में नव-प्रयुद्ध भारत का पूर्ण उपयोग किया। उन्होंने प्राचीनता में नवीनता ला दी। वे साहित्य और संस्कृत दोनों ही दृष्टि से हिंदी के राष्ट्रीय प्रतिनिधि हुए। जिस नये चितित युग का 'प्रिय-प्रवास' द्वारा उपाध्याय जी ने छूना चाहा, वह गुप्त जी का ही आलंबन था। उपाध्याय जी केवल किये हैं, गुप्त जी वैतालिक भी।

उपाध्याय जी की भौति श्रीधर पाठंक जी भी के। मल रस के किव थे। पाठक जी की तरह ही यदि उपाध्याय जी भी श्रपने एकमात्र रस में रमें रहते तो श्राज उनके रचना-प्रसूनों का कुछ श्रीर ही मधु-गंध होता। पाठक जी भी भावना के किव थे, उन्होंने जहाँ चिंतना के। प्रह्मा करने का प्रयत्न किया वहीं किवता विदंबना में पड़ गई, किंतु श्रपने जीवन का श्रिधकांश उन्होंने भावना की श्रोर ही लगाया। किसी किव के लिए सब से वड़ी वात यह है कि वह श्रात्म-निरीच्या करके श्रपने साध्य प्रथ

#### सभ्बारिणी

फा संधान कर ले। प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशेष साधना होती है, उसी विशेष साधना के सफल करना ही कवि के काव्य की सफलता है।

## [9]

खड़ीवोली का प्रथम थौवन नेतृत्व लंकर आया था। गुप्त जी उसके नेता थे, मिस्तिक थे; द्विवेदी जी प्रोत्साहक और आशी-वांदक। उस समय खड़ीबोली की शक्ति देने के लिए मिस्तिक की ही आवश्यकता थी। किंतु इस बीसवीं शताब्दी का एक दूसरा यौवन भी जागरूक रहा, यह केवल हृद्य का यौवन था। इसका बाल्यकाल उपाध्याय जी के 'प्रिय-प्रवास' में है, और पाठक जी और ठाकुर साहब की रचनाओं में भी। प्रसाद और माखनलाल इसी यौवन के नशेदित अगुआ थे। मिस्तिक-पच द्वारा खड़ीबोली को सुरचाँ मिल जाने पर ही यह दूसरा यौवन गिरिशील हुआ।

'प्रसाद' जी और माखनलाल जी की रचनाओं ने खड़ीबोली के उस करपबृक्ष में, जिसे द्विवेदीयुग के कवियों ने लगाया था, छायावाद की दो शाखाएँ वनाई। 'प्रसाद' जी कालिदास की कला लेकर चले, माखनलाल जी मध्यकाल का माधुर्य-भाव। देश-काल की साहित्यिक प्रगति से दोनों की श्राभिडयक्तियों ने नवीनता ली।

प्रसाद जी की कला आधुनिक पश्चिमीय कान्य-कला के सहयोग में है; माखनलाल जी की अभिन्यक्ति उर्दू के तर्जे-वयाँ में कुछ मध्यकालीन। एक की भाषा सांस्कृतिक हिंदी है, दूसरे की भाषा अंशत: हिंदुस्तानी। एक में भाव-विद्य्यता है, दूसरे में वाग्विद्य्यता। प्रसाद जी अधिकांशत: भावना के किव हैं, चतुर्वेदी जी चिंतना के। चिंतना के। उन्होंने एक मुक्तक-परिमाण में गुप्त जी की अपेना कुछ और कवित्य दिया।

प्रसाद जी ने जिस छायावाद का प्रवर्तन किया, उसे श्रपनी-श्रपनी रसात्मकता से विविध रूप से सिंचित-पुण्पित करनेवाले किव हैं - सर्वश्री मुकुटधर पांडेय, गोविंदवहम पंत, सुमित्रा-नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा इत्यादि । चतुर्वेदीजी की काव्य-धारा के अंतर्गत सबेशी वालकृष्ण शर्मा 'नवीन', भगवतीचरण वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान, गोकुलचद्र शर्मा, नगन्नाथप्रसाद खत्री 'मिलिंद', गुरुभक्तसिंह, गोपालसिंह नैपाली, 'शाखाल', 'बचन' इत्यादि । 'नवीन', 'मिलिंद', नैपाली, 'बच्चन' तथा सी० पी० स्कूल के तहरण कवियों ने यथास्थान दोनों स्कूलों के बीच संयोजन भी किया है, विशेषकर पंत अथवा महादेवी की अला के साथ। छायावाद के सद्यःनवयुवक-कवियों में से कोई कभी चतुर्देदी जी की शाखा के किसी कवि के साथ, कभी प्रसाद शास्त्रा के किसी कवि के साथ अपने मन का रंग मिला-कर चित्र लिखते हैं। इससे कलातो टूसरे कवि की प्रधान रहती है, भाव अपना रहता है; अर्थात् भिन्न शरीर में निर्जा हृद्य। एक अन्य प्रकार के वे किव हैं जिन्होंने प्रसाद और चतुर्वेदी-शाखा के किसी एक या एकाधिक किव की कला को मिश्रित कर ऐसी स्वतंत्र पदावली बना ली है जो मिश्रित होकर भी अमिश्रित-सी है। मिश्रिए और अमिश्रए के अतिरिक्त ऐसे भी नवयुवक किव हैं जिन्होंने प्रसाद श्रूप के किसी एक मनो- तुकूल किव की ही कला को लेकर अपना हृद्य अङ्कित किया है, प्रधानतः प्रसाद, पंत या महादेवी में से किसी एक की कला को। इस प्रकार के किवयों पर सबसे पहले पंत का प्रभाव अधिक पड़ा; इसके बाद गीति-काव्य के चेत्र में महादेवी का।

प्रसाद और माखनलाल की काज्य-धाराओं का अंतर भावना तथा चिंतना का है। जिन्होंने दोनों कूलों से सहयोग किया उन्होंने भावना और चिंतना का सिम्मलन किया। किंतु दिवेदी-युग से ही भावना और चिंतना का एक मिश्रण सांस्कृतिक स्वरूप में गुप्त जी की किवताओं द्वारा चला आ रहा था। अतएव, गुप्त जी के बाद, एक किव-समूह वह है जो प्रसाद और माखनलाल-स्कूल की कला के संयोजन में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्र मनोधारा से भावना और चिंतना को सिम्मलन देता आया है। ऐसे किवयों में सर्वश्री रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम-शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और इलाचंद्र जोशी हैं। जिस प्रकार खड़ीबोली को गुप्त जी ने श्रोज और पंत जी

भारतेन्दु-युग के चाद हिन्दी-कविता

नं माधुर्य दिया, उसी प्रकार इस मनोधारा में निराला जी ने स्रोज स्रोर जोशी जी ने ठेठ लालित्य का परिचय दिया।

भावना और चिंतना के सिम्मश्रण की श्रावश्यकता भाव-जगत् और वस्तुजगत् के एकीकरण के लिए पड़ती है। यह एकीकरण निराला जी ने गुप्त जी की भाँति वैष्णव संस्कृति के माध्यम से भी किया और 'युगांत' में पंत-जी ने, तथा 'कामायनी' में प्रसाद जी ने भी श्रपने श्रपने ढंग से। प्रसाद जी ने डन मनोवृत्तियों का पौराणिक रूपक प्रहण किया जो विश्व-जीवन के संचालन में सु'दर सहायक हैं, पंत ने चन चेतनाश्रों को जो युग की शिराश्रों में सदा:सजग हैं।

#### [ 8 ]

द्विवेदी-युग श्रौर छायावाद-युग की कविता में कुछ भाव-साहचर्य होते हुए भी कला की व्यंजकता में श्रंतर था---

> निशांत में त् प्रिय-स्त्रीय कांत से पुनः सदा है मिलती प्रफुल हो। परंतु होगी न न्यतीत ऐ प्रिये, मदीय घोग रजनी-वियोग की।

> > —हरिग्रीध

विजन निशा में कितु गले तुम लगती हो फिर तस्वर के, श्रानंदित होती हो सिख ! नित उसकी पद-सेवा करके ! श्रीर हाय, में रोती फिरती रहती हूँ निशि-दिन वन-वन, नहीं सुनाई देती फिर भी वह वंशी-ध्वनि सनमोहन !

- पंत

तरुशिखा पर थी श्रव राजती कमिलनी-कुल-वल्लभ की प्रभा।

<del>—</del>हरिश्रीध

तरु-शिखरों से वह स्वर्ण-विहगक्ष उड़ गया, खोल निज पंख सुभग, किस गुहा-नीड़ में रे किस मग !

— पंत

पूरा-पूरा परम प्रिय का मर्म में जानती हूँ; है जो वाञ्छा विशद उर में जानती भी उने हूँ।

<del>--</del>हरिश्रोक

मीन हैं, पर पतन में—उत्थान में, वेशु-वर-वादन-निरत विमु-गान में।

<sup>े 🕸</sup> सायंकालिक प्रकाश

# भारतेन्द्र-युग के वाद हिन्दी-कविता

हें छिपा जो मर्स उसका समक्तते, कितु।फर भी हैं उसी के ध्यान में।

--- निराला

ग्रपने सुख में मस्त जगत को कर न तानक भा कभी दुखी; दु!खया का दुख वह क्या जाने जो रहता है सदा सुखी।

١

9.

- गापालशरण विह

खाली न सुनहली सन्थ्या
मानिक मांदरा से जिनकी,
वे कव सुननेवाले हैं
दुख की घड़ियाँ भी दिन की।

--प्रसाद

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी-युग का पद्योन्सुख गद्य भी काव्य की लालत संज्ञा (रसात्मकता) प्रहण करने में संलग्न रहा। उस युग का काव्योत्कर्ष छायावाद युग में गुप्त जी के 'साकेत', यशोधरा', इत्यादि काव्यों तथा ठाकुर साहब की 'कादं-विनी' और सियारामशरण जी की कविता-पुस्तकों में प्रकट हुआ। इन कवियों ने द्विवेदी-युग और छायावाद-युग के कला-पार्थक्य के। यथासंभव ऐक्य दिया।

## [ v ]

द्विवेदी-युग के कवि द्विवेदी-युग की प्रगति से ही चले। द्विवेदी-युग की प्रगति अंतःप्रान्तीय साहित्यों के सहयोग में थी, जिनमें उन्नतिशील बँगला साहित्य नवीनता के लिए त्रपनी श्रोर विशेष श्राकर्षण रखता था। चूँकि खड़ीबोली का श्रारंभ ताजा था, उसके सामने रीति-काल की कविता की परंपरा का तकाजा भी चला त्रा रहा था, इसलिए साहित्य-चेत्र में द्विवेदी-युग एक विशेष प्रकार की संस्कृति और कला के वंधन से बँधा हुआ धीरे-धीरे अप्रसर हो रहा था। उसकी प्रगति एक वयो-बृद्ध सुधारक की-सी थी, न कि एक नशेद्वुद्ध उद्योगी की-सी, इसी लिए उसकी मंथर गति माइकेल-काल की-सी वंगीय साहित्यिक नवीनता की श्रोर बढ़ रही थी। माइकेल ने श्रपने समय में जो कलात्मक नवीद्बुद्धता दिखलाई वह मध्यकालीन पूर्वीय श्रौर पश्चिमीय काव्य-साहित्य के श्राधार पर निर्मित नवीनता थी।

माइकेल के बाद बंगीय कान्य में नव-प्रवर्तन का श्रेय रवींद्रनाथ ठाकुर को है। रिव वायू ने भी 'भानुसिंह पदावली' द्वारा मध्यकालीन परंपरा के आधार पर ही नवीनता उत्पन्न करने का प्रारंभिक प्रयत्न किया, परंतु उन्हें इससे संतोष न हुआ। उन्होंने विश्व-साहित्य के साहचर्य से आमूल परिवर्तन का महोत्सव किया। उन्होंने कान्य की आत्मा (संस्कृति, अंशत: संतों की संस्कृति) तो सूक्ष्म-रूप से भारतीय ही रक्खी,

किंतु उसका कला-शरीर (व्यंजना श्रीर शैली) रोमांटिक युग के श्रॅगरेज़ी काव्य से शहण किया। हिंदी-किनता में द्विवेदी-युग के वाद जो नवजामत नवयुवक दल उदित हुश्रा, उसने खड़ी- बोली का संस्कार द्विवेदी-युग से पाया, कला की मरेणा रवींद्रनाथ से पाई, इसके वाद उसके लिए भी सप्त-सिंधु-पर्यंत विश्व-साहित्य खुला हुश्रा था। इस प्रकार उसने भारतीय मरेणाश्रों से पश्चिमीय साहित्य-कला का संचयन किया है।

द्विवेदी-युग की प्रगित द्विवेदी-युग के लेखकों और कियों तक सीमित रह गई। वह युग अनुदार नहीं था, वह भी आधुनिक था, किंतु उसकी आधुनिकता क्लासिकल थी। साहित्य में इस काल की वड़ी विशेषता यह है कि उससे एक-देशीय संस्कृति को विशेष संरक्षण मिलता आया है। द्विवेदी-युग के किवयों ने पौराणिक भारतीय संस्कृति के। सुर्वित रक्ता। नवीन युग का साहित्य जब कि पूर्व और पश्चिम का एकीकरण कर रहा है, द्विवेदी-युग का साहित्य पूर्वीय ही अधिक है। जिन्हें अपनी जातीयता से प्रम है वे द्विवेदी-युग के किवयों से विशेष रस प्रहण करेंगे, परंतु जिनके साहित्याध्ययन की प्रमुख प्रेरणा जातीयता ही नहीं, कला-विद्यावा भी है, वे दोनों ही युगों की रचनाओं से रस लेंगे।

निर्देश किया जा चुका है कि वर्तमान हिंदी-कविता में हिंदी से भिन्न साहित्यों की भी कला-प्रोरणा है। किंतु इस प्रोरणा के

मूल में भारतीयता (अपना अस्तित्व) अक्षुराण है; भारती-यता के चेत्र में खड़ीबोली की कविता मुख्यतः संस्कृत काव्य-साहित्य से लाभान्वित है, श्रीर श्रंशतः मध्य-काल की हिंदी-कविता से। द्विवेदी-युग के कवियों में यह भारतीयता बहुत स्पष्ट है श्रौर नवीन युग के कवियों में सूक्ष्म सूत्रवत् । मध्यकाल की जो काव्य-धारा हमारी शिरात्रों में संस्कृति होकर वह रही थी वह द्विवेदी-युग के कवियों में देशकाल के भीतर थी, नवीन कवियों में देश-काल से ऊपर भी। दोनों पीढ़ियों में यदि भारतीयता का सूत्र न होता तो द्विवेदी युग के कवियों में गुप्त जी तथा ठाकुर साहब के। नवीन काव्य-कला रुचिकर न होती, नवीन युग की कविता और ये दो युग आपस में एक दूसरे से अपरिचित ही रह जाते। सौमाग्य वश ही द्विवेदी-युग ने नवीन दुग में आकर एक पूर्वज की भाँति यहाँ का कुशल-चेम ले लिया।

श्रव तक की वाह्य श्रीर श्रंत:प्रगतियों का सारांश है यह— भारतेंद्र-युग में प्रथम-प्रथम साहित्य की सार्वजनिक जागृति मिली, द्विवेदी-युग में हिंदी-किवता ब्रजभाषा से खड़ीबोली में श्राई, छायावाद-युग में उसे कला-विकास मिला, तात्कालिक राजनीतिक युग में कुछ नवीन रोमांटिक विचार भी।

भारतेंद्व-युग की सार्वजनिकता के। गुप्त जी ने आगे वढ़ाया। उधर उपाध्याय जी, पाठक जी, ठाकुर साहव, मध्ययुग के जिस श्रवशेष कोमल श्राभिजात्य को लेकर चले श्रा रहे थे, उसे प्रसाद ने छायावाद का श्रन्तःप्रकाश दिया; पंत ने 'पछत्र' में मनोहर प्रशस्त विकास; महादेवी ने श्रनादि नारी-हृद्य की संगीत-साधना। इन सबसे भिन्न माखनलाल ने मध्ययुग की हिंदू-' मुस्लिम-मयी भावुकता का एकत्रीकरण दिया।

खड़ी वोली की कविता में निराला जी ने एक मुक्त-क्रांति की, किंतु पंत ने 'पल्लव' की कोमलता में शांति-पूर्वक ही उसे नवीन काश्य-युग से मिला दिया। निगला श्रौर पंत के छंदों में जितना श्रंतर है, उतना ही दोनों की कलात्मक-नवीनता के व्यक्तित्व में।

सामयिक राजनीतिक उथल-पुथल में गुप्त जी श्रौर निराला जी मध्यगुग की भूमि पर हैं; कला में प्रवर्तक होते हुए भी संस्कृति में क्लासिकल हैं। इधर पंत जी समाजवादी चेतना की सतह पर संस्कृति में रोमांटिक हैं। मानव-संवेदना, तीनों की कविताश्रों में है। किंतु गुप्तजी श्रौर निरालाजी की कविताश्रों में करुणा नहीं, द्या-दाचिएय है। दोनों की भिक्षुक-संबंधी कविताश्रों की वृत्ति एक है। यह उस युग का द्या-दाचिएय है, जहाँ राजा दीन प्रजा को इनायत की हिष्ट से देखता है। पंत की संस्कृति में वह संवेदना है जहाँ मनुष्य द्या-दाचिएय पर निर्भर नहीं, विक जन्मसिद्ध मानवता का श्रिधकारी है। श्रवश्य ही गुप्त जी की संस्कृति नवीन

#### सञ्चारिएाी

राष्ट्रीयता से भी श्रोत-प्रोत है, महात्मा जी के पथ-निर्देश में; जिससे गुप्तजी की श्रवसर-श्राहिता सूचित होती है। इसके विपरीत निराला जी की संस्कृति हिंदुत्व-प्रधान है। 'जागो फिर एक बार' श्रोर 'महाराज शिवाजी का पत्र' शीर्षक कविताएँ इसके लिए द्रष्टव्य हैं।

संस्कृति के प्रचार-चित्र में आकर हिंदी-किवता अनिवार्यतः गद्य भी बन गई है, गुप्त जी, निराला जी और पंत जी, तीनों की किवताओं में इसके उदाहरण हैं। ऐसे समय में जब कि निश्चित संस्कृति अभी भिवष्याधीन है, हिंदी-किवता के कंठ में वह काव्य भी बनाये रखना होगा जिसके द्वारा भावी युग अपना स्वागत संगीत में ही पा सके। महादेवी जी इस ओर तन्मय हैं।

# [ 2 ]

भारतेंहु-युग की भूमिका पर खड़ी बोली जब अपने प्रारंभिक प्रयास से खड़ी हुई, तब उसकी दशा दयनीय थी। उसके प्रयास में शेशव था। बीसवीं शताच्दी का विश्वदोलित युग भारत की चेतना में नवीन जागृति, नवीन स्फूर्ति, नवीन आकां-चाओं का सृजन कर रहा था। खड़ीबोली को इसी युग के राष्ट्र और साहित्य का सजीव प्रतिनिधित्व करना था। उसके दुवेंल कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। हरिश्चंद्र-युग ने इस भार को कुछ हलका कर दिया था। किंतु खड़ीबोली के सामने एक शताब्दी के जीवन का ही प्रश्न नहीं, विस्क व्रजमापा की भाँति ही उसके सामने भी अनेक शताब्दियाँ हैं। फलतः उसे अपने शैशव के प्रयासों से ही एक सुदृढ़ अस्तित्व प्रह्णा करने के लिए प्रस्तुत होना पड़ा।

खड़ीवोली की कविता किस वाल्यकाल से वर्तमान काल तक पहुँची है, इसका परिचय उस समय की उन कवितात्रों से मिलता है, जिन्हें लक्ष्य कर सन् १९१६ की 'सरस्वती' में पं० कामताप्रसाद गुरु ने लिखा था—

"वे लोग (किवगण) तन और धन की सुंदरता का वर्णन करते हैं पर मन की सुंदरता का नाम नहीं लेते। राजभक्ति सिखाते हैं, पर देशभक्ति नहीं सिखाते। रण की कटाकट का वर्णन घर बैठे करते हैं, परंतु अरता और साहस का उपदेश नहीं देते। शब्दालंकारों के छोड़, उन्हें अर्थालंकार सूमता ही नहीं।.....कोई-कोई कुनैन मन्छड़ और खटमलों को ही कविता के योग्य विषय मानते हैं।"

खड़ीबोली की कविता की यह प्रागंभिक प्रगति हास्यपूर्ण श्रवश्य है, परंतु उसकी वर्तमान उन्नति देखकर उसके प्रति श्रवज्ञा नहीं होती। उस समय के उन्हीं काड़-कंखाड़ों ने श्राज के कुसुमित काव्य-कानन के लिए खाद्य (खाद) का काम दिया था।

उस समय के कवियों की विफलता का कारण यह नहीं कि "रण की कटाकट का वर्णन घर-वैठे करते हैं. परंतु वे झूरता श्रौर साहस का उपदेश नहीं देते।" यांद वे उपदेश देते तो उनकी कवितात्र्यों का हद-से-हद हमें वह रूप मिलता जो श्रागे चलकर राष्ट्रीय कविताओं में प्रकट हुआ। वे राष्ट्रीय कविताएँ साहित्य और देश के इतिहास की वस्तु अवश्य हैं, उनका एक विशेष सामयिक मूल्य़ है, कितु वे काव्य की स्थायी संपत्ति नहीं हैं। इतिहास कभी स्थायी नहीं होता, पुराण (परिपक्त-इतिहास ) ही स्थायी होता है। इतिहास ही पुराए। वनता है, परंतु कब ? जब उसमें सांस्कृतिक वल रहता है। जिन राष्ट्रीय कवितात्रों में सामयिकता ही नहीं, बल्कि चिरंतन संस्कृति (शाश्वत अनुभूति) है, वे साहित्य की अवल संपत्ति हो सकती हैं। सामयिक कवितात्रों की विफलता का कारण डनमें **डन स्थायी भावों का श्र**भाव है, जो श्रपने विभाव-श्रतु-भाव द्वारा रस-पुष्ट होकर मन को गति देते हैं। मनागित से ही कवि कहीं भी नि:शगीर भी उपस्थित रह सकता है। संभव नहीं कि कवि सशरीर ही सवेत्र उपस्थित रह सके, किंतु श्रपनी मने।गति से वह हृद्यतः श्रपने श्रभीष्ट रसलोक में उपस्थित रह सकता है, क्योंकि वह विश्व-लीला का असाधारण दर्शक है, इसी लिए कहा गया है—'जहाँ न जाय रिव, वहाँ जाय कवि।' साधारण जन जब खुली त्राँखों से ही विश्व के। देख

सकते हैं, तब इसके विपरीत किव सूरदास होकर भी वह भाँकी पाता है जो लोक-दुर्लभ है। किव करपक है, उसका सत्य केवल प्रत्यच (वर्तमान) तक ही केंद्रित नहीं, विलक वह त्रिकालदर्शी है, अपने मानिक नेत्रों द्वारा। इसी लिए उस करपक की कृति करपात तक अमर रहती है।

काज्य में कविकल्पना का भी एक चैतन्य अस्तित्व है। यदि कवि का मित्रक कोरे पागलों की भाँति विकार-प्रस्त नहीं है तो यह निश्चित है कि उसकी कल्पना में भी एक सार्थकता है। व्यक्ति जब किन रहकर साधारण प्राणी मात्र रहता है तब वह स्यूल वस्तुत्रों में ही व्यावहारिक उपयोगिता के कारण सत्य देखता है, अर्थात वह एक सांसारिक सयाना बना रहता है। किंतु जिस प्रकार प्रति दिन की भोज्य सामित्रयाँ ही सत्य नहीं, उन सब के सुपाच्य से प्राप्त स्वास्थ्य सर्वोपिर सत्य है, उसी प्रकार वास्तविक जगत् की अनुभूति ही संपूर्ण सत्य नहीं, विस्क अनुभूतियों से निर्मित जीवन ही श्रेष्ठ सत्य है। विव की कल्पना, वास्तविक श्रमुभूतियों के निष्कर्प-रूप उसी जीवन को काव्य में रस वनाकर प्रवाहित कर देती है। कवि की अनुभूति का पथ, साधारण प्राणियों के अनुभवव्यथ से भिन्न होता है। साधारण प्राणी पृथ्वी-प्रदक्तिसा करके ही विश्व को जानता है, क्योंकि इसके सिवा उसके पास ग्रीर कोई साधन नहीं है। किंतु कवि के पास सब साधनों से श्रेष्ट मन:साधन (मनोयोग) है, यही उसके लिए

#### सञ्चारिग्री

टेलिविजन (दूरदर्शक यंत्र) का काम करता है, इसी के द्वारा वह श्याम की खाई हुई थोड़ी-सी मिट्टी में भी त्रिलोक का दर्शन कर लेता है।

कवि वास्तविकता की उपेद्या नहीं करता। वस्तु-गत दृश्य जगत उसके लिए माध्यम है—उन ऋहश्य भाँकियों का आभास पाने के लिए जो अगोचर, अझेय और ध्येय हैं। जो गोचर है वहीं सत्य नहीं, वह तो सत्य का स्थूल रूप है। जो अगोचर है वही परम सत्य है। हम जब बोलते हैं, हमारी वाणी का कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता, किंतु शरीर की अपेचा वह स्वर ही अधिक सत्य है, क्योंकि हम देखते हैं, बोलती बंद होने पर शरीर मृत हो जाता है। हमारे स्वरों की भाँति चारों स्रोर के वायुमंडल में ऋदृश्य चेतन भाव तैरते रहते हैं। कवि उन्हीं को प्रहरण कर हमारे लौकिक जीवन को श्रमृत देता है। वैज्ञा-निक जब प्रामोफोन के रेकर्ड पर ऋहश्य स्वरों को उतार देता है तब हम उसे सत्य मान लेते हैं, किंतु कवि जिन ऋदृश्य चैत-नात्रों को काव्य में रूप-रंग और स्वर देता है, उसे सत्य मानने में सहदयता की कृपणता क्यों ? वैज्ञानिक तो लोक की वात को ही लोक में उतारता है; उसका श्रामोफोन केवल श्रामोफोन है। किन्तु कवि की हृद्यतंत्री उन लोकातीत स्वरों को भी गीति-मान कर देती है, जो वैज्ञानिक की चमता के सर्वथा परे हैं। दूरदर्शी कवीर ने उन्हीं स्वरों को 'अनहद नाद' ( अनाहत नाद ) या श्रवाद्य-संगीत श्रर्थात् विना वजाया हुत्रा गान कहा था। इसे हम श्राकाश-गान भी कह सकते हैं।

कि के ध्येय को हम चाहे जीवन का चरम सत्य कह लें, चाहे खाराध्य की मौकी, चाहे हृदय का द्रवण, चाहे काव्य का रसः, प्रत्येक स्थिति में वह हमीं-जैसा द्र्यास्तत्वमय है। किव खींद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में—"हमारी इन सव वातों के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भावों की स्रृटिट कोई खामखयाती चेप्टा नहीं है। यह वस्तु-स्रृटिट के समान ही अमीच नियमों के अधीन है। प्रकाश के जिस आवेग का हम बाह्य जगत् के समस्त अणु-परमाणुओं में देखते हैं, वही एक आवेग हमारी मनेावृत्तियों के अन्दर प्रवल वेग से कार्य्य कर रहा है। इसिलए जिन आँखों से हम पर्वत-जंगल, नद-नदी, मरुभूमि और समुद्र को देखते हैं, साहित्य को भी उन्हीं ऑखों से देखना पड़ेगा— यह भी हमारा-तुम्हारा नहीं है—यह भी निखल सृटिट का एक भाग है।"

कात्रय में जब ध्येय गौण रहता है, माध्यम प्रधान; तब किता में वस्तु-जगत् के उपकरणों का प्राधान्य हो जाता है, काट्य अखबारी दुनिया के समीप आ जाता है—उसमें किवत्य-शून्यः इतिष्टत्त अधिक रहता है। द्विवेदी-युग की प्रारम्भिक किता में इतिष्टत्त के लिए लौकिक उपकरणों का इतना अभाव हो गया या कि कुतैन, मच्छड़ और खटमल भी अभाव की पृति करने

#### सञ्चारिगाी

को प्रस्तुत थे। सच तो यह है कि खड़ीवोली की कविता अपने शिशु-पाठ से ही छायावाद की कविता की स्रोर स्रमसर हो सकी है, उसमें शनै: शनै: ही सरसता, गंभीरता श्रौर मार्मिकता त्राती गई है। खड़ीवाली के उस त्रारंभिक काल में लौकिक उपकरणों के माध्यम की विपुलता से हिंदी-काव्य को अपनी सुदृद्वा के लिए जमीन मिली, उसी जमीन पर हिंदी कविता खिली है। यदि वह पृष्ठभाग न मिलता तो त्राज की कला कली ही रह जाती। द्विवेदी-युग की कविता ने जिस 'प्रकार वाह्य विषय लिये, डमी प्रकार उसने कला के बाह्य श्रंगों. शब्द, छंद, ऋभिन्यक्ति इत्यादि के। सुडौल बनाने में भी अपने अनुरूप सतुप्रयत्न किया। खड़ीवोली की कविता में प्रारंभिक कार्य तो शरीर-निर्माण का हुआ, जब इस खोर से कुछ निश्चिंतता 'प्राप्त हुई तो उस युग के विशिष्ट कवियों ने इसकी प्राण-प्रतिष्ठा की श्रोर भी सजग दृष्टिपात किया। उनके मनोहर प्रयासों से खड़ीवोली जी गई, आज के नव-नव कवि उसी जीवित खड़ीवोली में अपनी नई नई साँस फ़ुँक रहे हैं।

छायावादं की कविता द्वारा हम उनकी इन साँसों से परिचित हुए हैं। किंतु इसके आगे एक और संसार है, जो है तो राजनी-तिक किंतु वह हमारे साहित्य में उसी प्रकार प्रभाव डालेगा, जिस प्रकार राष्ट्रीय चेतना ने हमारी कविता पर अपना प्रभाव छोड़कर उसे राष्ट्रीय भी बना दिया था। वह संसार भावी के गर्भ में हैं।

# भारतेन्दु-युग के बाद हिन्दी-कविता

#### [9]

सन् ५७ के सदर के बाद, १९०५ में वंग-भंग की उपलक्ष्य वनाकर जिस प्रकार श्राधुनिक राजनीतिक क्रान्ति का केन्द्र वंगाल वना. उसी प्रकार आधुनिक साहित्यिक क्रान्ति की केन्द्रभूमि भी वंगभूमि ही बनी। किन्तु अन्तत: राजनीतिक दोत्र में बंगाल का उप क्राान्त-पथ ही स्त्रदेश श्रीर साहित्य का प्रतिनिधि नहीं: वना। क्रान्ति का जोश तो किसी गंभी। प्रतिनिधित्व की भूख मात्र है। फलतः, राजनीतिक चेत्र में महात्मा गान्धी ने स्वदशः का प्रतिनिधिस्व किया, कला-चेत्र में काववर व्वान्द्रनाथ ठाकुरः ने साहित्य का। यद्यपि चय्र क्रान्तिकारी दल श्रौर उप्र क्रान्ति-कारी साहित्य इन महातुभावों के जीवन-काल में भी अवशिष्ट रहे, किन्तु वे विशाल भारत के प्रतिनिधि न हो सक। गान्धीः न्त्रीर र्वान्द्र ने हा स्वदेश श्रीर साहित्य को विश्व-जीवन श्रीर विश्व-साहित्य क पूर्वीय श्रौर पश्चिमीय चितिज तक उठा दिया। खड़ीबोली ने इन्हें ही अपनाकर नवयुग का नवजीवनः ब्रह्मा किया

श्राज बीमवीं शताब्दी बदलकर २१वीं शताब्दी होने जा रही है। १९वीं शताब्दी जिस प्रकार २०वीं शताब्दी की पूर्वभूमि थी, उसी प्रकार २०वीं शताब्दी श्रभी से २१वीं शताब्दी के लिए प्रष्ठभूमि वन गई है। २१वीं शताब्दी श्रपने प्रारंभ से ही तेजोदीप्त तारुएय लेकर श्रायंगी, न कि

#### सञ्चारिणी

श्रविकल वचपन । उस शताच्दी का क्या स्वरूप होगा, समय इसी का उत्तर देने के लिए व्यव गति से दौड़ रहा है।

नि:सन्देह आज के विश्व की हलचंलों का प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ा है, फलत: हम एक नये दृष्टिकोण से साचने-चोलने लगे हैं। युग-युगान्त से हमारे काव्य-साहित्य में छाया-वाद और रहस्यवाद चला आ रहा था, वर्त्तमान राजनीतिक युग में स्वदेश श्रीर साहित्य में समाजवाद भी चचित हो रहा है। हमारे साहित्य की रहस्यवादी प्रगति पुरातन होते हुए भी उसी प्रकार त्राधुनिक है, जिस प्रकार व्यनन्त प्रकृति व्यनादि होते हुए भी दैनिक रश्मियों में आधुनिकतम होकर प्रकट होती आह है। समाजवाद विदेश से आया है, उसे हम कहाँ तक स्वीकार करेंगे, यह भविष्य की वात है, किन्तु समाजवाद जिस मानव-सौजन्य का राजनीतिक (वाह्य) स्वरूप समभा जाता है, रहस्य-वाट उसी का धारिमेक (आन्तरिक) रूप कहा जा सकता है। थार्मिकता सिर्फ किसी मजहवी संज्ञा में ही सीमित नहीं, वह तो हृदय की एक सद्वृत्ति है जो हमें सामाजिक संवेदना के लिए सहद्य बनाती है। मजहव तो धार्म्मिक संस्कृति के मृत्पात्र (त्रायतन) मात्र हैं। यदि उसमें सांस्कृतिक सुधा न हो तो समम लेना चाहिए कि वह ढांचा-भर रह गया, उसमें का मनुष्य मर गया। जब हम किसी पीड़ित के दुःख से द्रवी-भूत होकर संवेदित होने हैं नव उतने चुण के लिए मजहवी न होते हुए भी धार्मिक छथवा सहृदय हो जाते हैं। सहानुभूति का वह चए चिएक न रह जाय, इसी लिए रहस्यवाद उसे स्थायित्व देता है। रहस्यवाद छान्तरिकता को विश्वरूप में, विश्वसंवेदना में, विश्वव्याप्त चेतना में जगाता है। यदि समाजवाद के छन्तरील में रहस्यवाद (आध्यात्मिक चेतना) भी अन्तहित हो तो रहस्यवाद का उससे वैपरीत्य नहीं।

हाँ, तो विश्व की हलचलों के कारण हमारी कविता भी नई
भूमि पर जा रही है, इस भूमि को हम पीड़ित मनुष्यता की भूमि
कह सकते हैं। हमारा रहस्यवाद कभी उड़िसत मनुष्यता
की सिच्चदानन्द-भूमि में था, श्रव वह करुणाकर की करुणा-भूमि
में जा रहा है।

श्रानन्द ही हमारी संस्कृति का ध्रुवध्येय रहा है, करुणा की भूमि से हम उसी सिट्चदानन्द-भूमि में जाकर इप्रलाभ करते रहे हैं। संसार के श्रान्य सभी रसों की समाप्ति के वाद शान्त रस में ही हम उस श्राराध्य की फाँकी उतारते रहे हैं। किन्तु श्राज का गुग श्राग्त है। श्राग्त गुग की कविता दो रसों में वहती है, एक करुणा, दूसरे वीर। सम्प्रति हमारे देश की राष्ट्रीयता को रक्तपात श्रभीष्ट नहीं, श्राय्व हम वीर रस को शक्षों की तीक्षण शिखाश्रों में व्यत्तन्त नहीं देखते। हम तो करुणा को गुद्धवीर होकर नहीं, कम्मवीर होकर श्रमसर करना चाहते हैं। हम सैनिकों की यौद्धिक प्रमृत्ति

न लेकर एक स्वयंसेवक जैसी रक्ता और सेवा का भाव लेकर चलना चाहते हैं। जैसी क्रिया होगी वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। रक्तपात की प्रतिक्रिया रक्तपात है, इतिहास से इसकी निस्सारता देखकर भी हम दसे कैसे अपना सकते हैं। फलत: पीड़ित मनु-प्यता की भूमि पर हमारी कविता मानवी सेंवेदना को ही जगा रही है, जीवित-मृतकों को जीवन का अमृत मन्त्र दे रही है।

हिन्दी-किवता में श्राज जो सामूहिकता के लिए परिवर्त्तन हो रहा है, इसका कारण विश्व-च्याप्त ट्रेजडी है। यह ट्रेजडी का ग्रुग है। मध्यग्रुग में भी ट्रेजडी थी, किन्तु उस ग्रुग की ट्रेजडी नैतिक (सांस्कृतिक) पराधीनता से उत्पन्न हुई थी, जब कि वर्त्तमान ट्रेजडी राजनैतिक (आर्थिक) पराधीनता से उत्पन्न है। मध्यग्रुग का साम्राज्यवाद मानसिक स्वतन्त्रता के अवरोध के लिए जनता के कर्य पर १४४ दका लगाये हुए था, फलतः जनता न तो सामाजिक उन्नति कर सकती थी, न मानसिक, न राजनीतिक। केवल कुछ आर्थिक विकास संभवंथा। उस समय वैभव केवल सम्राट् के राज्यकीय में ही सीमित नहीं था, वह देश के अन्यवर्गों में भी पहुँचता था। साधारण जनता यद्यिक ऐश्वर्ण्यवान् न थी, किन्तु खाने-पीने से खुशहाल थी।

मध्ययुग में जो नैतिक दुभित्त था, जो सामाजिक पराधीनता थी, उसी के भीतर से उस युग के कित्रयों को अपने जीवन के लिए कोई न कोई साँस लेनी ही पड़ी और उन्हें उस अवरुद्ध ट्रेजडी में ही एक कमिडी पैदा करनी पड़ी, वहीं कमिडी शृंगारिक कवितात्रों में प्रकट हुई क्योंकि जीवन शारीरिक ही हो गया था। शायद ही कोई सांसारिक इस कमिडी को नापसन्द करता। किन्तु उस युग की ट्रेजडी मर नहीं गई, वह भक्ति-रस में सरावोर होकर सूर, तुलसी तथा अन्य भक्तों की वाणी में प्रकट हुई। इस प्रकार हिंदी-कविता शृंगार के श्रतिरिक्त धर्म और मोत्त की ओर भी बढ़ी। अर्थ को नहीं, धर्म को प्रधान बनाकर उस युग के अभाव-अभियोगों का पौराणिक संकेत प्रहण किया गया था। किंतु यह सब कुछ यथाकाल की आर्थिक निश्चिंतता की भूमिका पर निभेर था। वर्तमान युग में वह त्रार्थिक निश्चिंतता छिन्न-भिन्न हो गई। फलतः श्राज की ट्रेजडी श्रार्थिक चिन्ता से जर्जरित जीवन के श्रनेक उत्पीड़नों के रूप में प्रकट हुई—कहीं श्रमजीवियों की कातर पुकार में, कहीं खरान-वसन-विहीन गृहस्थों के खार्त्तनाद में।

मध्ययुग की श्रवरुद्ध सांस्कृतिक ट्रेजडी श्रौर वर्तमान युग की श्रवरुद्ध श्रार्थिक ट्रेजडी का वीसवीं शतान्त्री में जमवट हो गया। दूसरे शन्दों में, मध्ययुग की विलासिता श्रौर श्राधुनिक युग की निर्धनता (जो मध्ययुगीय श्रार्थिक न्यवस्था श्रौर वर्त्तमानकालीन यान्त्रिक दुरवस्था का परिएाम है) का हमारा देश म्यूजियम वन गया। श्रवएव एक श्रमूत-पूर्व किमडी की स्टुप्टि के लिए श्राज एक सुन्यवस्थित सार्वजिनक

#### ंसञ्चारिएी

जीवन को जन्म देने का सत्प्रयत्न हो रहा है—सामाजिक श्रौर राजनीतिक श्रान्दोलनों के रूप में।

मध्ययुग में जो शृंगार-काव्य और भक्ति-काव्य की धारा थी, वह युगलधारा आज भी वह रही है। शृंगार-काव्य आज के कलानुरूप आज की प्रम-किवताओं में है। भक्ति-काव्य हमारे वर्तमान साहित्य में विरल, किन्तु वापू के उन कल्याणपूर्ण रचनात्मक कार्य्यों में घनीभूत है, जिनमें उन्होंने अपने व्याव-हारिक वेदान्त को मूर्त किया है। एक (शृंगार) भाव की दिशा में है, दूसरा (भिक्त) अभाव की दिशा में। आज का अभाव नैतिक और राजनैतिक (आर्थिक) दोनों ही हैं।

सार्वजनिक चेत्र में आकर हिंदी-कविता प्रभाती बनी है। हरिश्चंद्र-युग से हम यह प्रभाती सुन रहे हैं। आज हिंदी-कविता उस मंजिल पर है, जहाँ भावी जीवन के निश्चित पथ का चुनाव हो रहा है।

# नवीन मानव-साहित्य

[ ? ]

कल्पना,--कान्य की ही वस्तु नहीं, अपितु वह हमारे इस भौतिक जीवन की भी सञ्जीवनी है। शैशव के स्वप्नों को भूल कर प्रौढ़तम प्राणी हो जाने पर भी हम कल्पना के साथ 'कुट्टी' नहीं कर लेते । घोर-से-घोर वस्तुवादी वैज्ञानिक भी, दिन-भर के अविश्रान्त परिश्रम के वाद, जीवन के किसी एकान्त में वैठकर, जब किसी चएा श्रपने श्रवोध शैशव को स्मरण करता होगा, हृदय के भोलेपन को जगाता होगा, तब उसकी श्राँखों से उस श्रतीत स्वर्ग के श्रभाव में ममता की दो वूँ दें दुलक ही पड़ती होंगी। सच पृद्धिए तो अतीत को स्मरण करना एक ऐसी भावुकता है, जो प्रत्येक प्राणी को मूककिव बना देती है। जब तक हम बचपन को स्मरण करते रहेंगे, तब तक हम कल्पना को भी प्यार करेंगे; यही तो हमारे शुष्क जीवन को सरस-स्निग्ध वनाये रखती है, यही तो कभी निद्रा वनकर, कभी स्त्रप्त वनकर हमारे श्राक्लान्त हृदय को कोमल विश्राम दे जाती है।

काव्य में यही कल्पना राजमिहपी की भाँति श्रिधिष्ठित रहती है, यथा सरीवर के हृद्य में इन्द्रधनुपी श्रामा। जहाँ का जीवन सरल प्रकृति के कीड़ा-क्रोड में खेलता रहता है, वहाँ काव्य की

#### सञ्चारिगी

इसी इन्द्रधनुपी शोभा से मानव-हृद्य अनुरिक्तत रहता है। परन्तु आज का मनुष्य किसी सरोवर के तट पर बसा हुआ केवल हरित ख्यान का गीतखग नहीं, बल्कि वह अट्टालिकाओं के कठोर प्राचीरों से घिरा हुआ विवश प्राणी भी है। आज तो प्रकृति की प्रतिद्वनिद्वता में मनुष्य नामक जन्तु ने अपना एक अलग संसार बना रखा है। काशी के धरहरे पर से देखा हुआ दृश्य इसी पार्थक्य का सूचक है—

देखो यह वन की हरियाली आ रही इधर अञ्चल पसार; रुक गई किन्तु यह रेत देख, रह गई राह में उसी पार। सामने महल हैं बड़े-बड़े जिनके भीतर और ही लोक; हं जहाँ वन्द जग के सुख दुख, करणा, उमङ्ग, आनन्द शोक।।

---नैपाली

प्रकृति को भी अपने राज्य की प्रजा वनाये रखने के लिए
मनुष्य ने अपने नगर-रूपी विराट् कारागार के बीच-बीच में
पार्क, सरोवर, हैंगिंग गार्डन वना रखे हैं। परन्तु यह तो
प्रकृति से विद्रोह करने में उसकी हार है। उसके बिना वह
ग्वुली साँस ले ही नहीं सकता, फिर भी वह हठीला मानता
नहीं। उसे मनाना होगा, किव ही उसे मना सकता है।
परन्तु कैसे? इस सयाने शिशु (लोक-पट्ट मानव-समुदाय)
को केवल इन्द्रधनुपी आभा (कल्पना) से नहीं वहलाया जा
मकता, वह तो प्रकृति के सरलहृद्य प्राण्यों को ही सुपमित

285

कर संक्षेत्री हैं। लिकिक मार्निन समुदाय तो अपनी विषम-ताओं से उत्पन्न सन्तापों से उत्तन है, इसे केवल शोभा-सुषमा एवं आभा नहीं, विलक प्रत्यन शीवलता भी चाहिए। अतएव काव्य की करपना जब संसार की कठोर छत पर चाँदनी की तरह बरस-बरसकर सन्तम हृदयों को जुड़ाने लगती है तभी वह लोक-जीवन की भी सञ्जीवनी बन जाती है।

### [ २ ]

प्रकृति-सुपमा के सुकुमार किव श्रीसुमित्रानन्द्न पन्त की काव्य-कल्पना, विश्व-वेदना में तप रही है। वहाँ चाँदनी—

जग के दुख-दैन्य शयन पर यह कप्णा जीवन-त्राला रे कत्र से जाग रही वह श्रांस् की नीरव माला!

#### —'গ্ৰুজন'

'परलव' और 'गुक्तन' उनके भावाकाश के दो प्रतिनिधि हैं—दोनों ही में किव ने इस संसार से ऊपर उठकर जीवन के गीत गाये हैं; किन्तु दोनों में गृहत् अन्तर है—'परलव' में इन्द्र-धनुप की रङ्गीन भ्याभा है, 'गुक्तन' में चाँदनी की उज्जवलता भी। एक में भावप्रवण हृद्य का नयन-चित्र है, दूसरे में विश्व-प्राणी का यिकिच्चित् व्यथित सङ्गीत भी। 'परलव' के चित्र आँखों में सौन्दर्य-सृष्टि करते हैं, 'गुक्तन' के जीवन-गीत समाज

#### सञ्चारिगाी

के। सजग करने का प्रयत्न करते हैं। पन्त के यौवन ने 'पल्लव' में प्रकृति-सुलभ सौन्दर्य का प्रधानता दी है, 'गु अन' में यत्र-तत्र किव की पौढ़ता ने यौवन के चश्चल पदों के बिदा होने पर, लोक-जीवन की गृढ़ समस्या के। समम्तना चाहा है। कवि पहले केवल भावशील था, संसार की स्थूल मिट्टी में उसके पैर जमे नहीं थे; अब वह वटवृत्त की भाँति भूतल पर स्थिर होकर इस वस्तुजगत् को देखना चाहता है। 'पल्लव' के विल्लौर-प्रतिविम्य में कवि के संसार के। देखनेवाले दर्शक, 'गुश्जन' और 'च्योत्स्ना' की कला में जीवन-चिन्तन का देखकर उतना माहित न होंगे। इसका कारण 'ज्येत्स्ना' में निर्दिष्ट है-"मनुष्य-जाति के। सदैव से सौन्दर्य-विश्रम, प्रोम का स्वर्ग, भावनात्रों का इन्द्रजाल श्रोर दारुण दुर्गम वास्तविकता का विस्मरण श्रथवा भुलावा पसन्द रहा है।" परन्तु मनुष्य के। वस्तुजगत् पर भी दृष्टिपात करना ही पड़ता है। किन जानता है—"कान्य, सङ्गीत, चित्र, शिल्प द्वारा मनुष्य के सम्मुख जीवन की उन्नत मानवी मृतियों की स्थापित करना है।"-इसी स्रात्मवोध ने 'पल्लव' के कवि के। लोक-जीवन की श्रोर प्रेरित किया है। लोक-जीवन में आकर भी कवि वस्तुजगत् की फोटोप्राफी नहीं करता; बर्लिक वह एक स्वतन्त्रचेता कलाकार की तृलिका से ही उसे उद्गासित करता है। लोक-जीवन के भीतर 'ज्योत्स्ना' की भौति ही वह श्रपनी श्रात्मा का प्रकाश विकीर्ग कर उसे

श्रपनाता है। इसी लिए उसकी इधर की कविताश्रों में जहाँ कहीं कोमलता-मधुरता है उसमें उसकी कविता की चाँदनी है श्रीर जहाँ कहीं खुरदुराहट है, वहाँ है वस्तुजगत् की गद्य-वास्तविकता।

'व्योस्ता' पन्त जी के जीवन-सम्बन्धी विचारों की कुछी है, श्राधुनिक जगत् के विविध विचारों की पैमाइश है। उसमें पन्त का श्रास्मचिन्तन श्रौर लोक-निरीचण निहित है। उसके गय के गुरुगहन वाद्य में गीतों की मनकार श्रौर चित्रों का जमघट है। विचार प्रधान छित होने के कारण 'व्योस्ता' उतनी सुगम नहीं हो सकी है, जितनीं पन्त की कविताएँ; तथापि उसके रूपकमय रहस्य को सममने पर वह सम्पूर्णतः मनारम लगने लगती है। 'व्योरस्ना' में किन ने श्रपने वर्तमान लौकिक श्रौर साहित्यिक दृष्टिकोण को यों श्रभिव्यक्त किया है—

"हम जीवन को सार-रूप में महण कर सकते हैं; संसार-रूप में नहीं। जीवन के इस सार से, सत्य के इस सारत्य से, मनुष्य को मिलाकर, कला उसे सबसे मिला देती है। यही सत्य का एकत्व, काव्य का लोकोत्तरानन्द रस है।"

''विगत युग में कला के कला के लिए महत्त्व देते श्राये हैं। श्रव हम जानते हैं कि कला सत्य नहीं, जीवन ही सत्य है। कला में जो कुछ सत्य है, वह उसके जीवन की परछाई होने के कारण; कलाकार या किव जीवन की विश्व के श्राविभीव-

#### सभ्वारिग्गी

रूप में ही सीमित नहीं रखता, वह उसके दशन समस्त विश्व में व्याप्त जीवन के सत्य स्वरूप में करता है। सत्य ब्वाला है, उसके स्पर्श से समस्त भेदभावों के विरोध भस्म हो जाते हैं। कला श्रपना श्रस्तित्व जीवन में लय कर जब तक उससे तदाकार नहीं हो जाती, उसके मूर्त हाथ सत्य की ज्ञाला का नहीं पकड़ सकते। सवीच कलाकार वह है, जो कला के कृत्रिम पट में जीवन की निर्जीव प्रतिकृतियों का निर्माण करने के वदले अस्थि-मांस की इन सजीव प्रतिमात्रों में अपने हृद्य से सत्य की साँसें भरता है, उन्हें सम्पूर्णता का सौन्दर्य प्रदान करता है, उनके हदय-प्रदीप को जीवन के प्रेम से दीप्त कर देता है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि पन्त का कला और जीवन को देखने का दृष्टिकोण वदल गया है श्रीर वे श्राधुनिक युग की समाजवादी विचार-धारा में सन्तरण कर रहे हैं।

## [ ३ ]

मनुष्य श्रपने सरल मौलिक जीवन को भूलकर इतना श्रास-विस्मृत हो गया है कि वह मनुष्य है भी या नहीं; श्रथवा वह जो कुछ है, क्या है, किस लिए है, इन सब वातों की श्रोर उसका ध्यान नहीं। गई-गुवार से भरे हुए यन्त्र की भाँति वह लंसार की सड़क पर श्राता-जाता रहता है श्रीर इसी को जीवन समकता है। ऐसे जीवन का सत्य, ऐसे जीवन का साहित्य कला के हाथों सज-धनकर हमारे सामने श्राता रहा है। पर नसुष्य के खोये हुए विवेक को जगाना, उसके आहम-रूप— (मनुष्य-रूप)—का ध्यान दिलाना श्राज पन्त जैसे कियों को श्रभीष्ट हैं। जो कला मनुष्य को मनुष्य के लिए सुलम न कर उसे मानसिक श्रकर्मण्यता एवं श्रास्मप्रवश्चना के मुलावे में रखती है, उसमें नवचेतन कि को जीवन का सत्य नहीं दिखाई पड़ता, वह कला तो साहित्यिक जगत् में लालसाश्रों की एक वैसी ही श्रीड़ा है, जैसी कि सामाजिक जगत् में सम्पन्न व्यक्तियों की मनो-विनोदिता। श्रीर कदाचित् पन्त जी भी इसे मध्यकाल की रईसी रुचि मानते हों। श्रव तक के जीवन श्रीर साहित्य के प्रति कि के हृदय में विरक्ति जग पड़ी है—

> हाय, मृत्यु का ऐसा ग्रामर ग्रापार्थिव पूजन जन विपरण, निर्जाव पड़ा हो जग का जीवन ! श श का दें हम रूप-रङ्ग ग्रादर मानव का, मानव को हम कुल्सित चित्र बना दें शव का !

> > —'चुगान्त'

प्रेम के नाम पर हम एक युग से एक ताजमहल को कला का सन्मान देते आये हैं; किन्तु कला की जीवित विभूति— सतुष्य—को इस आत्मविनोदी जगत् में कोई स्तेह नहीं। अपनी त्लिका से हम कितने ही मृत व्यक्तियों को रूप-रङ्गो से आकार-प्रकार देकर कला की प्रदर्शिनियों में उपस्थित करते हैं, केलाविद उन्हें पुरस्कृत करते हैं; किन्तु एक क्षुधातुर मनुष्य जो जीवित-मृत है, जिसका कमनीय मुख रोग-शोक से विवर्ण हो गया है, उसे हम भूलकर भी नहीं देखना चाहते। तूलिका से अङ्कित उसके काराजी चित्र को हम कला की अमूल्य सम्पत्ति समम लेते हैं; किन्तु विधि की इस सजीव कला की दुनियाँ की हाट में क्या कीमत है! हम वास्तविकता की अपेका मिथ्या को अधिक चाहते हैं, वास्तविकता (सत्य) के साथ एकतार होने के लिए तो हमें आत्मसाधना की कठिन आवश्यकता पड़ती है, मिथ्या के साथ तद्रूप होने के लिए चिरअभ्यस्त आत्मप्रवश्वना से काम चल जाता है। जीवन के प्रति, साहित्य के प्रति, कला के प्रति, मनुष्य का यह कितना विवातक ढोंग है। इसी लिए कवि ने आगे कहा है—

मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ? . ग्रात्मा का श्रपमान, प्रति श्री' छाया से रित !

यह मध्यकालीन श्रर्थशास्त्र से श्रनुप्राणित समाज का कला-प्रेम है श्रीर यह कला-प्रेम सामाजिक श्रव्यवस्था की श्रीर से सर्व-माधारण को उभी प्रकार विमुख रखता है जिस प्रकार महन्तों का धर्म्म-प्रेम।

यही डोंग, यही प्रवश्चना, यही विडम्यना, यही छत्रिमता देखकर ही तो कवि की श्रात्मा पुकार उठी है—

> ितसमें जीवन में मिले शक्ति, क् ह्युटे भव, संराय, श्रम्थ-भक्ति,

में वह प्रकाश वन सक्ँ नाय! मिल जावें जिसमें श्राखिल व्यक्ति।

**1**6

33

पाकर प्रमु ! तुमसे श्रमर दान करने मानव का परित्राख ला सक्हें विश्व में एक वार फिर से नवजीवन का विहान !

---'युगान्त'

वह लित कल्पनाओं का केामल किव पन्त आज यह कैसा नूतन राग गा रहा है? यह तो सङ्गीत का सुरीला ध्वर नहीं; निपीड़ित चेतन का करुण-रव है। आज जीवन के प्रसाद (कला) के रूप में जो नशा दे दिया गया है हम उसे हटाकर कला का जीवनदायक रूप प्रह्म करना चाहते हैं। इसी लिए पन्त ने भी किवता के रेशमी साज-वाज के। हटाकर उसे खादी का परिधान पहना दिया है। जीवन का मध्ययुगीय रेशमी साज-वाज तो आधुनिक युग में ट्रेजडी का रंगीन शृंगार हो जायगा, करुणा को होली के रंग से रंगना हो जायगा।

जीवन के साज के साथ ही कविता के तार का भी वदल जाना स्वाभाविक ही है। कवि जब आह्मप्रयोग करता है, तभी उसमें उसके काव्य में, जीवन की नवचेतन श्रमुश्ति होने लगती है। 'कवि का सबसे बड़ा काव्य स्वयं कि है,'—ठीक उसी

जिस प्रकार समुद्र की मुखर लहरें असंख्य स्वह्म एवं स्वरों की स्वतन्त्रता पा लेने पर भी समुद्र के अन्तस्तल को अनन्त शान्ति की वाणी नहीं दे सकतीं, उसी प्रकार अपने ही के। समभते में अन्म, अशिना-पीड़ित, भिन्न-भिन्न खार्थी के मोंकों में उठते-गिरते, मिलते-विद्युड़ते, लोक-समूह भी शान्ति के स्थापन एवं एकान्त श्रेय के संरक्त्य में असफल प्रमाणित हुए। बाजे के समस्त परदों के। एक साथ ही दवा देने से, या कुछ चुने-चुने परदों पर वेसिलसिले हाथ फेर देने से ही राग का जन्म नहीं होता; राग के श्रमुरूप परदों को वजाने से ही राग का स्वरूप प्रकट हो सकता है। इसी प्रकार चाहे राजतन्त्र हो श्रथवा प्रजातन्त्र, मानव-सत्य के नियमों से परिचालित होने पर ही वे मनुष्य जाति की सुख-समृद्धि के पोपक वन सकते हैं। सच तो यह है. मनुष्य का शासन-पद्धति श्रथवा उसके नियमों का त्राविष्कार नहीं करना है, उसे केवल सत्य की जिस शासन-प्रणाली से समस्त विश्व चलता है, उसका श्रन्वेपण कर उसे पहचान भर लेना है। गत युग-( 'ड्योत्स्ना' की हिष्ट से वर्तमान युगः क्योंकि कल्पना द्वारा एक मनारम भावी युग में पहुँचकर लेखक ने वर्तमान युग की विषमताओं का अवलोकन किया है )—गत युग अपने के। वाह्य सामक्षस्य देने की चेष्टा करता रहा, जब कि उसे एकमात्र श्रान्तरिक सामश्वस्य स्थापित करने की त्रावरयकता थी।" त्रौर "मानव-जीवन के वाह्य नेत्रों

#### सभ्वारिगी

एवं विभागों के। सङ्गठित एवं सीमित कर, श्रपने श्रान्तरिक जीवन के लिए उदासीन होकर मनुष्य श्रपनी श्रात्मा के लिए नवीन कारा निर्मित कर रहा है।" 'उयोत्स्ना' के इन विचारों में हम देखते हैं कि पन्त भाव-जगत् से वस्तु-जगत् में श्रा जाने पर भी एक नैतिक श्रादर्शवादी हैं। सिर्फ उन्होंने प्रभुता, (कृत्रिमता) के। मनुष्यता की भूमि पर परखा है, चाहे वह राज-नीतिक हो या धार्मिक।

इन उद्धरणों में लेखक ने वर्तमान विश्व की श्रशान्ति में जिस शान्ति-साधन का संकेत किया है, वह भारतीय श्रध्यात्म से संभव है। श्रान्तिरक रोग के लिए श्रान्तिरक निदान चाहिए; किन्तु पश्चिम की नकल पर हम बाह्य चिकित्सा में लगे हुए हैं, जो उपर से रोग के द्याने का प्रयत्न करती है, किन्तु रोग भीतर से उभड़ पड़ता है। भारतीय श्रध्यात्म व्यक्ति के श्रभ्यन्तर के स्वस्थ करता है।

श्रन्य देशों का शासन लोगों का एकमात्र नागरिकता का बोध कराता है किन्तु मनुष्य मनुष्य के नाते जितना श्रपने कर्तव्य के 'कील' करता है, उनना नागरिक के नाते नहीं; क्योंकि मनुष्यता में श्रातम-प्रेरणा रहती है, नागरिकता में वेबसी। किसी बेबसी या लाचारी से नहीं, किसी भय या श्राशद्धा से नहीं; पह्नि श्रन्तरात्मा की पुकार ने स्वेच्छापूर्वक जब मनुष्य कर्तव्या-कृद होगा, नभी विश्व में 'श्रान्तरिक शान्ति होगी। राजनीति द्वारा नहीं; विल्क नीति द्वारा शान्ति सम्भव है। नवीन संस्कृति किस प्रकार की अपेक्तित है, 'व्येत्सना' के वेदलत के शब्दों में— "पारचात्य जड़वाद की मांसल प्रतिमा में पूर्व के अध्यात्म-प्रकाश की आतमा भर एवं अध्यात्मवाद के अस्थिप अर में भूत या जड़-विज्ञान के रूप-रङ्ग भर हमने नवीन युग की सापेक्तः परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण किया।" और इसी लिए "इस युग ('क्येत्सना' में निर्दिष्ट भावी युग) का मनुष्य न पूर्व का रह गया है, न पश्चिम का रह गया है; पूर्व और पश्चिम दोनों ही मनुष्य के वन गये हैं।"

# [ 4 ]

पन्त ने 'गुक्तन' में वेदना को दो रूपों में प्रहण किया है—एक वह, जो विश्व-जीवन में अशान्ति का कारण बन जाती | है; दूसरी वह जो मनुष्य के मानसिक विकास में सहायक होती है। एक में वेदना का भौतिक रूप है, दूसरे में आत्मिक। महादेवी ने अपने काव्य में आत्मिक वेदना को ही प्रधान बनाया है। आत्मिक वेदना मनुष्य को साधनाशील बनाती है; पन्त के शब्दों में—

> दुख इस मानव श्रातमा का रे नित का मधुमय भोजन, दुख के तम को खा-खाकर मरती प्रकाश से वह मन।

## सञ्चारिग्गी

श्रस्थिर है जग का सुख-दुख जीवन ही नित्य, चिरन्तन! सुख-दुख से ऊपर, मन का जीवन ही रे श्रवलम्यन।

इसी जीवन के अनुराग के लिए कवि ने कहा है-

जीवन को लहर-लहर से हॅस-खेल खेल रे नाविक ! जीवन के श्रन्तस्तल में नित वृट वृड रे भाविक !

जीवन के चिएक सुख-दुख सरिता के युगल पुलिनों की भौति जीवन से भिन्न हैं; जीवन का तो एक ऋौर ही शाश्वत श्रम्तिन्य है—

> मुख-दुग के पुलिन हुवाकर लहराता वीवन-सागर।

र्जायन के इस उत्मुक्त स्वस्त्य की हृदयद्वम कर लेने पर विश्व की जिहितना में भी मनुष्य अपने लिए एक स्थान बना लता है; यथा—

> वाँटो से हाटिल नमें हो यह लंटिन जगन मी हाली, इसमें ही नी लीपन के पराप मी पटी गानी।

ंग्रपनी डाली के काँटे वेधते नहीं श्रपना तन, साने-सा उज्ज्वल बनने तपता नित प्राणों का धन।

सुख की श्रपेचा दुख में पन्त को भी श्रधिक गम्भीरता दीख पड़ती है। सुख में तो उन्हें एक प्रकार की चञ्चलता-वाचालता जान पड़ती है—

> गृँजता भृता भौरा होन सुमुखि! उर के सुख से वाचाल।

संमार में इतनी व्यथा है कि किन लिप्त होकर सुख को अपना नहीं सकता—

> श्रपने मधु में लिपटा पर कर सकता मधुन न गुङ्जन, करुणा से भारी श्रन्तर खो देवा जीवन कम्पन।

संसार के दारुण दुख श्रीर उच्छ्वास से विरक्त होकर 'गुक्तन' का किंव, जीवन को संसार से पृथक् नहीं कर लेना चाहता। वैराग्य में नहीं, कर्म में उसका विश्वास है; मुक्ति की श्रपेना जीवन के वन्धनों में उसकी श्रास्था है। कहता है—

मञ्चारिर्णा

जीवन के नियम सरल हैं पर है चिरगृद सरलपन; है सहज मुक्ति वा मधु-ज्ञण, पर कठिन मुक्ति का वन्यन।

जीवन जिन सुन्दर नियमों से परिचालित है, व देखने में तो सरल हैं; किन्तु युगों के गूढ़ आत्म-चिन्तन से सुलभ हुए हैं, इसी लिए उनका 'सरलपन' 'चिरगृढ़' है। उन मरल नियमों के सम्बन्ध में यदि हम संशय न कर, विश्वास से काम लें, तो लोक-जीवन महज ही सुखी हो सकता है; कवि की ही वागी—

मुन्दर विद्यामें। में ही यमता रे मुख्यमय जीवन, जो सहज्ञ-स्वत सीमा में चनता उरका सह स्पन्दम।

जीवन जिन सहज, किन्तु गृह नियमों से श्रायद्ध होकर श्रपने को लोक-सार्थक करना है, उन्हें नोड़कर उन्मुक्त हो जाना सहज है; किन्तु जीवन के बन्धनों में ही मुक्ति को श्रायद्ध पाना. एक श्रेष्ठ श्रामसाधना है।

मन्यनों ने ही मुक्ति की उपलिश्य उसी प्रकार होती है, जिन प्रकार समुग्ग-द्वारा निर्मुग की खनुभृति खथवा शरीर द्वारा 'प्रात्मा की प्राति | उसी लिए कवि दुहराना है—

#### नवीन मानव-साहित्य

तेरी मधुर मुक्ति ही वन्धन, गन्ध-हीन तू गन्धयुक्त वन, ै निज श्ररूप में भर स्वरूप मन!

किंव जीवन को निस्तरङ्ग-रूप में नहीं, विलेक एक तरङ्गा- ' कुल सिरता के रूप में बहुए करना चाहता है। निस्तरङ्ग सिरता जिस अनन्त सिन्धु (सिच्हानन्द्) में जा मिलेगी, तरङ्गाकुल सिरता भी उसी में मिलकर पूत होगी। जीवन को यदि निस्तरङ्ग ही रहना है, तो फिर उस अनन्त सिन्धु से पृथक् इसे एक विश्व-गति क्यों मिली? यदि अपने हृदय का हास-हुलास, क्रीड़ा-कलरव लेकर यह उस अनन्त से मिले, तो सिच्चदानन्द को अधिक प्रसन्नता होगी। किंव ने कहा है—

> क्या यह जीवन ! सागर में— जल-भार मुखर भर देना ! कुसुमित पुलिनों की कीड़ा-ब्रीड़ा से तिनक न लेना!

> > नागर-सङ्गम ं में हे सुख, जीवन की गति में भी लय; मेरे च्राग-च्या के लघु करा जीवन-लय से हों मधुमय।

पन्त एक आस्तिक और आदर्शवादी कलाकार हैं-

सन्बारिएो

में प्रोमी उचादशों का, संस्कृति के स्वर्गिक स्पर्शों का। जगजीवन में उज्ञास मुक्ते, ईश्वर पर निरविश्वास मुक्ते।

परन्तु आदर्श को वे रुढ़ियों के बन्धन में नहीं. यिक व्यक्तियों के स्वतन्त्र विकास में प्रतिफलित देखना चाहते हैं। "आदर्श स्वभाव के अनुरूप चलते हैं।" इसी लिए ज्योतस्ना' में हेनरी कहता है—"प्रप्टत्ति, निवृत्ति मार्ग (Positive, negative attitudes) सदैव ही ग्हेंगे, होनों ही अपने-अपने स्थान पर सार्थक हैं, पहला भोका के लिए, दूसरा द्रष्टा के लिए जिसे ज्ञान प्राप्त करना है।"

## ξ ]

श्राज मानव-इतिहास कितना बदल चुका है—न जाने इपवन में कितने बमन्त श्रीर पत्रमङ् श्राय-गये हैं, न जाने वसुधा कितने हाम-श्रश्रश्रों में हैंमी-गेर्ड है।

समय की इस परिवर्तनशील लीला का प्रभाव जब व्याष्ट्र रूप से हृद्य पर पर्ता है तब साहित्य-क्ला की सृष्टि होती है, जब समष्टि रूप से समाज पर परता है तब रितहास की रचना होती है। पत्त ने दोनों ही प्रभावों की प्रहण किया है, इसी जिए उनकी पाट्य-कला भी बदली है खीर मनी-धारा भी। युग की सम्पूर्ण प्रगति श्रभी 'प्राप्य नहीं, क्योंकि संसार में युग ने श्रभी अपना प्रथम चरण (स्त्रप्त) ही रक्खा है, अतएव पन्त भी श्रभी श्रविकसित हैं।

हाँ तो, पन्त इस वार मानवीय इतिहास के भीतर से अपनी रचना लेकर आये हैं। मध्ययुग में भी किन्हीं कवियों ने इतिहास के भीतर से प्रेरणा ली थी, जिन्हें हम 'चारण' नाम से जानते हैं। उस युग में इतिहास ने जहाँ तक क़दम बढ़ाया था वहाँ तक वह एक राज्य या एक सम्प्रदाय के घेरे में था। उसी के अनुरूप चारणों की कविता भी एक लघु परिधि में निवद है। त्रव सदियों की प्रगति से मानव जाति त्र्यधिक विस्तीर्ण हो गई है। मानवजगत् में अब राष्ट्रीयता ही नहीं, अन्तर्राष्ट्री-यता भी आ गई है। केनल राजनीति की सिद्धि के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीयता ही नहीं, विन्क श्रान्तरिक ऐक्य के लिए विश्व-मानवता भी छा रही है। इसके परिएाम-स्वरूप जिस मानव, जिस समाज, जिस विश्व के उद्य की उद्याचल पर अस्णिमा प्रकट होने को है, उसी का स्त्रप्न हम नत्रयुग के पलकों में देख रहे हैं। यह स्वप्न एक देश की नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देशों की सुसंस्कृत आत्माओं में अपना छायाचित्र उतार रहा है। हमा साहित्य में पन्त जी भी वही स्वप्नदर्शी हैं-

> मेरा स्वर होगा जग का स्वर, मेरे विचार जग के विचार,

है। आज आँसुओं के वादलों में ही नवयुग का विद्युतालोक चमक पड़ा है, उसके तीक्ष्ण प्रकाश में पीड़िलों ने देखा है – विश्व में अन्धेर का कितना घटाटोप अन्धकार है। और वह अन्धकार भी क्या है १ मानव-जीवन के लिए अन्ध-कारागार। 'युगान्त' के किव के शब्दों में—

वन्दी उतमें जीवन-श्रंकुर जो तोड़ निखिल जग के बन्बन, पाने को है निज सरव,—मुक्ति ! जड़निद्रा से जग कर चेतन ! वहीं चेतन यह भी जान गया है— उसका प्रकाश उसके भीतर, वह श्रमर पुत्र ! वह तुच्छ चीज़ ?

्र इस उद्दीत स्रात्म-चेतना, इस गर्वीले स्वाभिमान, इस उद्यत स्रात्मिवश्वास से स्कृत्ति स्त्रौरं शक्ति पाकर पीड़ित मानव-समाज ने स्रम्यकार से उद्घार पाने के लिए जो उद्युद्ध प्रयत्न किया है र्वह बीसवीं शताब्दी के इतिहास के पाठकों के लिए स्रपरिचित नहीं। काव्य के भीतर से पन्त इसी प्रयत्न के एक प्रेपक हैं।

्त्राज की साम्पत्तिक सभ्यता ने मानव की जिस नगर्य अवस्था में पहुँचा दिया है, जिस अिकश्वन स्थित में पटक कर सारे जीवन मासूम विधवा की तरह कन्द्न करने के लिए छोड़ दिया है, पन्त ने उसी मानव कें।, उसी प्रकाश-वंचित अमृत भावी के उपायक सभी कलाकारों का स्वप्त एक है, किन्तु 'प्रांखें उनकी खारनी-खापनी हैं; इष्टि-बिन्दु एक है, किन्तु 'दर्शन' ख्रपना-ख्रपना है। इसी प्रकार पन्त भी सम्प्रति एक दार्श-निक हैं।

उन सत्ताओं श्रीर सामाजिक रूढ़ियों ने, जिन्हें मानो इन पंक्तिशों में लक्ष्य कर पन्त ने उनका 'युगान्त' चाहा है—

> ष्ट्रत भरो जगत के जीर्ण पत्र ! ऐ स्टस्त-ध्वस्त ! हे शुष्क शीर्ण ! हिमताप-पीत, मधुवात-भीत, ग्रम बीतराग, जद, पुराचीन !

विश्व के सुख-सौन्दर्य के निर्वासित कर दिया है, वसुन्धरा की निरीह सन्ताने श्री-हीन होकर श्रारण्य-रोदन कर रही हैं। रोते-रोते युग-युगान्त हो गया, किन्तु उनके श्राँसून पुँछे ! श्रान्ततः श्रार्थिक दीनता ही श्रात्यधिक शक्ति वन जाती

है। आज आँसुओं के वादलों में ही नवयुग का विद्युतालोक चमक पड़ा है, उसके तीक्ष्ण प्रकाश में पीड़ितों ने देखा है — विश्व में अन्धेर का कितना घटाटोप अन्धकार है। और वह अन्धकार भी क्या है १ मानव-जीवन के लिए अन्ध-कारागार। 'युगान्त' के किव के शब्दों में—

> बन्दी उधमें जीवन-श्रंकुर जो तोड़ निखिल जग के बन्वन, पाने को है निज सत्त्व,—मुक्ति ! जड़निद्रा से जग कर चेतन !

वहीं चेतन यह भी जान गया है-

उसका प्रकाश उसके भीतर, वह ग्रमर पुत्र ! वह तुच्छ चीज़ ?

इस उद्दीप्त श्रात्म-चेतना, इस गर्वीले स्वाभिमान, इस उद्यत श्रात्मविश्वास से स्कूर्त्ति श्रीरं शक्ति पाकर पीड़ित मानव-समाज ने श्रन्थकार से उद्घार पाने के लिए जो उद्युद्ध प्रयत्न किया है वंह बीसवीं शताब्दी के इतिहास के पाठकों के लिए श्रपरिचित नहीं। काव्य के भीतर से पन्त इसी प्रयत्न के एक प्रेषक हैं।

्श्राज की साम्पत्तिक सभ्यता ने मानव की जिस नग्एय श्रवस्था में पहुँचा दिया है, जिस श्रिकश्चन स्थिति में पटक कर सारे जीवन मासूम विधवा की तरह क्रन्ट्न करने के लिए छोड़ दिया है, पन्त ने उसी मानव के, उसी प्रकाश-वंचित श्रमृत

भावी के रपासक सभी कलाकारों का स्वप्त एक है, किन्तु श्रौंखें रुनेकी अपनी-अपनी हैं; रृष्टि-विन्तु एक है, किन्तु 'वृश्ति' अपना-अपना है। इसी प्रकार पन्त भी सन्प्रति एक वृश्ति-निक हैं।

उन सत्ताओं श्रीर सामाजिक रुढ़ियों ने, जिन्हें मानो इन पंक्रियों में तक्ष्य कर पन्त ने उनका 'गुगान्त' चाहा है—

> हुत मलो जनत के जीएं एव ! हे कत्त-व्यक्त ! हे शुष्क श्रीर्ज ! हिमरामनीत, महुवाद-मीत, तुम बीटराम, जह, पुराचीन !

विश्व के मुख-सौन्दर्भ को निर्वासित कर दिया है, वसुन्यरा की निरीह सन्ताने भी-हीन होकर अरुपय-रोदन कर रही हैं। रोते-रोते ग्रुग-ग्रुगान्त हो गया, किन्तु उनके आँस् न पुँछे ! अन्ततः अरुपयिक दीनता ही अरुपयिक शक्ति वन जाती

है। आज आँसुओं के वादलों में ही नवयुग का विद्युतालोक चमक पड़ा है, उसके तीक्ष्ण प्रकाश में पीड़ितों ने देखा है — विश्व में अन्धेर का कितना घटाटोप अन्धकार है। और वह अन्धकार भी क्या है ? मानव-जीवन के लिए अन्ध-कारागार। 'युगान्त' के किव के शब्दों में—

नन्दी उत्तमें जीवन-श्रंकुर जो तोड़ निखिल जग के बन्बन, पाने को है निज सरव,—मुक्ति! जड़निद्रा से जग कर चेतन! वहीं चेतन यह भी जान गया है— उसका प्रकाश उसके भीतर, वह श्रमर पुत्र! वह तुच्छ चीज़?

इस उद्दीप्त श्रात्म-चेतना, इस गर्वीले स्वाभिमान, इस उद्यत श्रात्मविश्वास से स्कूर्त्ति श्रीर शक्ति पाकर पीड़ित मानव-समाज ने श्रन्थकार से उद्घार पाने के लिए जो उद्युद्ध प्रयत्न किया है वह बीसवीं शताब्दी के इतिहास के पाठकों के लिए श्रपरिचित नहीं। काव्य के भीतर से पन्त इसी प्रयत्न के एक प्रेपक हैं।

्त्राज की साम्पत्तिक सभ्यता ने मानव का जिस नगएय श्रवस्था में पहुँचा दिया है, जिस श्रिकिचन स्थित में पटक कर सारे जीवन मासूम विधवा की तरह कन्द्रन करने के लिए छोड़ दिया है, पन्त ने उसी मानव की, उसी प्रकाश-वंचित श्रमृत

#### सञ्चारिणी

शिशु को 'युगान्त' में दुलराया है; 'युगवाणी' में सजग किया है। उसे पुचकारकर ।वश्व-मञ्च पर आत्मशक्ति से खड़ा होने के लिए आश्वस्त किया है। तुम जीवन की कुरूपता के प्रदर्शन के लिए नहीं हो, तुम तो भाग्यवान् हो, रूपवान् हो—

सुन्दर हैं विहँग, सुमन सुन्दर, मानव ! तुम सबसे सुन्दरतम, निर्म्भित सब की तिल-सुपमा से तुम निष्किल सृष्टि में चिरनिरुपम!

पन्त-जैसे द्रष्टा उसके प्राकृतिक रूप-रङ्ग का ध्यान दिला रहे हैं। काव्य-कला में जो रूप-रस है, मनुष्य अपने प्रयत्न से जीवन में उसका उपभोग कर सके, कवित्व जीवन में मूर्त्त हो सके, मनुष्य अपनी दीनता-हीनता से विरक्त न होकर अनुरक्त वने, पन्त की यही टेक है। पन्त का वर्तमान कवि, कला से उदासीन नहीं, वह तो काव्य के लिए जीवन का चित्रपट चाहता है, मानो आत्मा के लिए शरीर।

इस नई कविता-धारा के लिए पन्त जी ने युगान्त में अपनी केाई वड़ी भूमिका नहीं दी है। किन्तु अपनी 'पाँच कहानियाँ' के 'पीताम्बर' नामक स्कैच में मानो उन्होंने 'युगान्त' की कहानी-मयी भूमिका दे दी है, वह पूरी कहानी उनकी सजीव एवं सांके-तिक भूमिका है।

'गुश्चन' के स-र-ग-म में एकाएक पन्त का स्वर वदल गया था। उसने देखा, जीवन-सरिता के अतल में जाने कितन ऐसे अन्त:-स्वर अवाक् हैं जो विश्व-समुद्र में एकाकार होकर गंभीर नाद उठा रहे हैं।

# जीवन के श्रन्तस्तल में नित वृद्ध-वृद्ध रे भाविक!

थह नहीं कि पन्त ने 'पहन' के यौवन की खेपेना कर ही.
अपितु उसने देखा कि सगीत-कला में 'सम' हो सकता है, किन्तु
आज के विश्व-संगीत में एक ऐसा वैपन्य है जो हमारे शैशव
और यौवन को अकाल-वार्द्धक्य में पिरणत किये दे रहा है।
पन्त का नवजात किन इस वैपन्य के पिरहार के लिए विश्व संगीन
की उस स्वर-लिपि का स्वरंक्य खोज रहा है जिसके 'सम' पर
हमारा शेशव-यौवन अकुणिठत कएठ से चिरश्रालाप ले सके;
उसका भावी जीवन संगीतमय ही हो जाय।

#### ` **u**

श्राधुनिक विकृतियों के कारण, 'पीताम्बर' उस श्रभाव-वाचक स्थित पर पहुँच गया जहाँ जीवन की भाव-त्राचक विभूतियाँ दुर्लभ हो गई हैं। सच तो यह है कि श्राज का चिन्तित समुदाय उस श्रशिचित 'पीताम्बर' की तरह ही एक करुण नीरसता का विवश जीवन विता रहा है। पन्त पहल

#### सभ्वारिणी

इसे हम पन्त का 'मानववाद' कह सकते हैं। पन्त का मानववाद, यथाथंवाद और रहस्यवाद के बीच की वस्तु है। इन दोनों में, मेरी समम में, मानववाद, रहस्यवाद की श्रोर ही जायगा, क्योंकि उसके बिना वस्तुजगत् गोचर-भूमि (ऐन्द्रिक-विहार) मात्र रह जायगा। सम्प्रति मानववाद इसी लिए सापेक्ष्य है कि वह श्राज की पाशव-भूमि को मानव-श्रावास के योग्य बना दे।

# [ 2 ]

प्रसंग-वश एक लेख में निवेदन किया जा चुका है कि भावना ख़ौर चिन्तना के सिम्मश्रण की आवश्यकता भाव-जगत् ख़ौर वस्तुजगत् के एकीकरण के लिए पड़ती है। पन्त जी ने 'युगान्त' तथा 'युग-वाणी' में यही एकीकरण किया है। यही एकीकरण हमें द्विवेदी-युग में गुप्त जी की किवताओं में भी मिलता है। इस नई भूमि में पन्त जी का मुकाब पहिले की ख़पेचा कला की सादगी की ख़ोर है। द्विवेदी-युग के किवयों में गुप्त जी छौर ठाकुर साहव सादगी की कला के एक दृष्टान्त हैं। ठाकुर साहव की मधुरता, गुप्त जी की ख़ोजस्विता और पन्त जी की प्रासादिकता (नवीन सरल व्यञ्जना) से हिन्दी-किवता की एक नव्यतम सजीव कला वन सकती है।

पन्त की मई कला, युग के किशोर की कला है; उसमें नवयुग नवोत्कराठ है। यदि छायावाद-युग में कोई किशोर किव
खड़ीबोली की किवता में नव-अप्रसर हो श्रीर काव्य-कला के
उपकरण पन्त की किवताश्रों से तथा काव्य के उपादान द्विवेदीयुग के किवयों की भाँति सामिथक जगत् से प्रहण करे तो
उसका किव-रूप वह होगा जो 'युगान्त' में है। उसका यह
रूप कुझ-कुछ गुमनी से भी सादृश्य रखेगा, क्योंकि द्विवेदी-युग
में गुप्त जी वही वैतालिक हैं जो छायावाद युग में पन्त जी।
श्रन्तर दोनों के दृष्टिकोण में है। गुप्त जी पौराणिक संस्कृति
के वैतालिक हैं, पन्त जी समाजवादी जागृति के। किन्तु उद्वोधन के पथ में दोनों का कराठ एक हो जाता है—

वही ग्रभय, विश्वास चरण घर ! सेचो वृथा न भव-भय वातर!

-- पन्त

धर दृद्ध चरण, समृद्धि चरण कर किरण-तुल्य कड़ ग्रागे; श्रागे वड, श्रागे वड़, श्रागे!

-137

अन्तर यह है कि गुप्त जी का मुख अतीत की खोर है, पन्त-का भविष्य की खोर। दोनों दो भिन्न दिशाखों के प्रगति-शील हैं।

# [ 9 ]

किव जब वस्तुजगत् के लिए श्राइडियल होना चाहता है, तव उसकी कला सादगी की श्रोर चली जाती है श्रौर जब भावजगत् के लिए तब श्रलंकृति की श्रोर। वस्तुजगत् की सादगी
में कल्पनाशीलता कम श्रौर दैनिकता श्रिधक रहती है, भावजगत् में दैनिकता कम श्रौर कल्पनाशीलता पर्य्याप्त। कल्पनाशीलता के श्रातिशय्य की प्रतिक्रिया सादगी है, सादगी के
श्रातिशय्य की प्रतिक्रिया यथोचित कल्पनाशीलता है। श्रत्यधिक सादगी कविता को गद्य बना देती है, श्रत्यधिक कल्पनाशीलता कविता को मँड़ैती। संयमित सादगी श्रौर संयमित
श्रलंकृति कविता को कविता बनाती है। सादगी श्रौर श्रलंकृति
का उचित स्थान पर उचित सिन्नदेश भी किव की एक कला है।

रीति-काल की कल्पनाशीलता के आतिशय्य के प्रतिकूल दिवेदी-युग की कविता अति सादगी से शुरू हुई। वीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण का शिशुभारत उसके सामने आया, दिवेदी-युग का काव्य उसका चारण बना। किन्तु ज्यों-ज्यों नई शताब्दी का भी जीवन-विस्तार बढ़ता गया और चिरन्तन मनुष्य की चिरन्तन प्रवृत्तियाँ (जो वस्तुजन्य ही नहीं विलक रसात्मक भी हैं) काव्य में स्थान बनाती गई, त्यें-त्यें खड़ीबोली का काव्य गद्य से अपर उठता गया। अन्त में छायावाद ने रीति-काल की अति-कल्पकता के। निखार दिया। दिवंदी-युग ने

चस्तुजगत् का प्रतिनिधित्व किया था, छायावाद ने भावजगत् का प्रतिनिधित्व किया। रीतिकाल के भावजगत् के हुरुपयोग के प्रति द्विचेदी-युग प्रारम्थ से ही भावजगत् का छादश इसिलए उपस्थित नहीं कर सका कि उसे तत्काल वह साहित्यिक सहयोग नहीं प्राप्त हुआ जो छायावाद के। मध्यकाल के बाद के अन्य साहित्यों से मिला।

बीसवीं शताब्दी के द्वितीयं चरण में, हिन्दी कविता ने ञ्चायावाद के वाद फिर एक परिवर्त्तन उसी प्रकार प्रहरा किया, जिस प्रकार द्विवेदी-युग की कविता ने रीतिकाल की कविता के बाद । पन्त के 'ग्रुगान्त' ख्रौर 'ग्रुगवाणी' की कविताएँ इसी परिवर्त्तन-काल की हैं। दोनों ही परिवर्त्तन वस्तुजगत् की सामयिक हलचलों से प्रेरित हैं, फलतः उनकी कला सादगी की श्रीर है। दोनों जीवन की दैनिक स्वाभाविकता की श्रीर **उ**न्मुख हैं। मध्यकाल के बाद आधुनिक जीवन का प्रारंभ होने पर जिस प्रकार छायावाद का उदय हुआ, उसी प्रकार श्राधुनिक युग के चाद के नव-निम्मित जीवन में फिर छाया-वाद का केाई परिष्कृत रूप आ सकता है और अज्ञात भावी युग छायावाद की करपनाशीलता के। (यदि उसमें के।ई नुक्स श्रा गया हो तो ) उसी प्रकार निखार देगा, जिस प्रकार छाया-वाद ने मध्यकाल की करपकता का निखार दिया। छायाबाद की वह भावी कला पन्त जी की 'परिवर्त्तन' शीर्षक कविता में

## सञ्चारिएी

सम्भावय है, जिसमें वस्तुजगत् और भावजगत् का काव्यापम सामक्षस्य है; संयमित सादगी और संयमित अलंकृति है। यह असंभव नहीं कि झायावाद रहेगा, मानव अग्तित्व के साथ वह सदैव रहा, नव नव रूप-रंगों में उसका पुनर्जन्म होता गया। युग समाज के। बदल सकता है, किन्तु उसके करपनाशील स्वभाव के। नहीं, क्यों कि प्रस्यत्त जगत् का मनुष्य अनेक अहस्य वातावरणों में भी रहता है, इसी लिए उसके जीवन में स्वप्नों की मनोहरता है।

# छायावाद का उत्कर्ष

# [ ? ]

श्राज की खड़ीवोली की कविता पिछले वीस-पचीस वर्षों की देन है, यह श्रहपकाल न पूरी एक शताब्दी है, न श्राधी शताब्दी, विक वीसवीं शताब्दी का है एक प्रवेशकाल मात्र।

उन्नीसवीं सदी में भारतेन्द्र-युग मध्ययुग को वीसवीं शताब्ही के द्वार पर छोड़कर चला गया। भारतेन्द्र-युग के हाथ में जो मध्मयुग आया था, वह हिन्दी-कविता के रीतिकाल का अवशेप था। भारतेन्द्र-युग को रीतिकाल से कोई श्रसन्तोप न था, बहिक उसने यथाशक्ति उसका परिपोपण करने का ही प्रयन्न किया। किन्तु देश की नई आवहवा में वह रीतिकाल भड़ गया। रीतिकाल के पतमङ् में साहित्य श्रीर समाज के जो नवीन किसलय फटे, उनकी शिराश्रों में नव-चेतना रक्त वहने लगा। यह मानो वीसवी राताव्दी की नूतन ऋतु का श्रागमन था। जिस प्रकार एक वृद्ध अपने गत यौवन का मोह न छोड़ते हुए भी नवीन शैशव को प्यार करता है, उसी प्रकार भारतेन्द्र-युग ने भी रीतिकाल के पतमङ्को तो अपने अंक से लगाया, साथ ही नवीन चेतना को भी श्रपने कएठ से लगाकर राष्ट्रीय श्रीर सामाजिक कविताओं का स्वर दिया।

## सञ्चारिणी

भारतेन्द्र-युग के बाद द्विवेदी-युग ने उस नवीन चेतना को ही विशेष रूप से वाणी श्रौर स्फ़ूर्ति दी। साथ ही, उसने उस नवीन चेतना के शिशु ललाट पर मध्ययुग की श्रद्धा का चन्दन भी लगा दिया: उसने रीतिकाल के पतमाड़ को तो नहीं प्रहरा किया, किन्तु भक्ति-काल के मलय-सुवास को अपनी आत्मा में वसा लेना चाहा। खड़ीबोली के नवचेतन मस्तक पर उसका चन्दन-विन्दु उसके आन्तरिक केन्द्र-विन्दु का प्रतीक था, वह था देश-काल के चाि्यक सत्यों के बीच भक्ति-काल के शाश्वत सत्य का एक क्लासिकल निर्देश ! श्रवएव खड़ीबोली की कविता में द्विवेदी-युग से वाह्य श्रीर अन्तर दोनों ही चेतनाएँ अप्रसर हुई, इनका एकीकरण हम देख सकते हैं, मुख्यतः वाबू मैथिलीशरण के काव्य में, देशभक्ति श्रौर प्रमु-भक्ति के स्वरूप में । यह एकी-करण हमारे सभी कवियों में नहीं मिलेगा।

द्विवेदी-युग के कवियों में गुप्त जी के अतिरिक्त, जिन अन्य किवयों ने वाह्य और अन्तर्श्वेतना का एकीकरण करना चाहा, वे पूर्णतः द्विवेदी-युग के प्रतिनिधि न होकर खड़ीबोली के बानक भाग्तेन्द्व-युग के प्रतिनिधि थे—अर्थात् रीतिकाल की किवता उनकी अन्तर्श्वेतना बनी हुई थी और बीसबीं राताब्दी की सार्वजनिक जागृति उनकी बाह्य चेतना । ऐसे किवयों में श्रीधर पाठक, हरिश्रीध, गोपालशरण और सनेही के नाम लिय जा सकते हैं।

इधर द्विवेदी-युग के सीनियर कवियों के वाद जो नवयुवक कवि त्रा रहे थे उन्होंने वाह्य चेतना को तो गौएरूप में प्रहण किया, अन्तरचेतना को प्रमुख रूप में। वह अन्तरचेतना जो कवीर, सूर, तुलसी, मीरा श्रीर रसखान की सांसों से हमारे साहित्य में जीवित चली त्रा रही थी, नवयुवकों द्वारा नये काव्य-साहित्य में भी प्राण-प्रतिष्ठा पा गई। वत्रपनी-श्रपनी श्रनुभूति से, श्रपने-श्रपने यौवन से, उन्होंने श्रन्तरचेतना की मध्ययुग की अपेचा एक भिन्न एव और एक भिन्न व्योति से कवित्वमिष्डित किया। चूँिक अन्तिद्शा के ही लेकर वे चला इसलिए द्विवेदी-युग की अपेक्षा वे उस दिशा में अधिक उन्नत कलाकार और भावोद्भावक हुए। द्विवेदी-युग का व्यक्तित्व तो अपनी कला में मध्ययुग के मध्यवित्त भारतीयों के अप-टू-डेट वेश-विन्यास जैसा है, किन्तु व्यों-व्यों वीसवीं शताब्दी श्राग वढती गई, त्यों-त्यों हमारे साहित्य श्रीर समाज के डिजाइन भी बदलते गये। फलतः हमारी श्रभिव्यक्ति में केवल हिन्दी-हिन्दुस्तान के मुहावरे और संस्कार ही न रहे विस्क उसमें विश्वसमाज और विश्वसाहित्य की तर्जेअदा भी आ गई। श्रीर, इन वीस-पचीस वर्षों में ही खड़ीबोली द्विवेदी-बुग से एक-दम भिन्न हो गई। साहित्य और समाज के इस परिवर्तनकाल में, गान्धी-युग सामने श्राया। गान्धी-युग ने श्रन्तरचेतना को मृलत: वहीं रक्ता, जो मध्य-युग के सन्तों या भक्तिकाल की

#### सञ्चारिणी

कविता में थी, साथ ही वह बाह्य चेतना (सामाजिक ऋौर राष्ट्रीय जागृतियों ) को भी मूल स्वरूप के बहुत निकट खींच लाया। उसने साहित्य श्रीर समाज को सन्तों का बानक दे दिया। इधर साहित्य और समाज कं जो नये डिजाइन बन चुके थे, वे तो बने ही रहे—विश्वसाहित्य श्रीर विश्वसमाज के सम्मुख उपस्थित होने के लिए, साथ ही, ऋपने देश ऋौर ऋपने साहित्य के साथ त्रात्मीयता वनाये रखने के लिए गान्धी-युग का विन्यास भी अंगीकृत हुआ। साहित्य और समाज के नये डिजाइनों के बीच गान्धी-युग का यह विन्यास हमारे काव्य में गप्त जी के साहित्य में आच्छादित हुआ। इसी लिए वे पुरा-तन होकर भी आधुनिक रहे। उनकी कविताओं में खादी की भाँति ही एक आधुनिकता-रहित-आधुनिकता है। छायावाद के कवियों की काव्य-कला में जब कि एक रोमान्टिक आधुनिकता है, गुप्त जी की कवितात्रों में एक क्लासिकल आधुनिकता। उस क्लासिकल श्राधुनिकता को कला का रोमान्टिसिज्म मिला क्रमशः माखनलाल, नवीन श्रौर निराला की कविताश्रों से।

जैसा कि पहले निर्देश कर आया हूँ, द्विवेदी-युग के किवयों के बाद छ।याबाद के जो नवयुवक किव आ रहे थे उन्होंने अन्तरचेतना के। ही प्रमुख रूप से ब्रह्म्म किया। बाह्यचेतना के चेत्र में हमारे राष्ट्रीय किव अपना कर्त्तव्य पूरा कर ही रहे थे, अत्रप्त छ।याबादी किवयों ने अन्तरचेतना के अन्तर्गृह में ही

अपना स्थान वनाया। राष्ट्रीय किवयों ने वाहर की चौकसी ली, छायावादी किवयों ने भीतर का साज-समाज सँजोया। विश्राम-स्वरूप वाह्यतेत्र से जो किव इस अन्तः तेत्र में आये. छायावाद ने उन्हें भी अपनी सीमा में अन्तर्भुक्त कर लिया, इसीलिए माखन-लाल और नवीन राष्ट्रीय किव होते हुए भी छायावादी किव के रूप में भी गृहीत हुए।

## [ 2 ]

< छायावाद की कविता न तो एकर्म शृंगारिक है, न एक-दम् भक्तिमूलकः उसमें इन दोनों के बीच का व्यक्तित्व है-श्रनु-राग।) द्विवेदी-युग ने भक्तिकाल को तो स्पर्श कर लिया था, किन्तु रीतिकाल की अवहेलना कर दी थी, यही नहीं, बल्कि उसने शृंगार-काल की श्राति-रसिकता के प्रतिरोध में ही खड़ी-बोली का त्राह्वान किया था। छायात्राइ-युग के कवियों ने न तो शंगार की सर्वथा उपेका की और न द्विवेदी युग के प्रति कृतन्नता। नवीन छायावाद श्रमल में हिन्दी-कविता के उस स्वस्थ-काल का आविभाव है जब कि साहित्य एक लम्बी प्रगति के बाद अपनी थकान मिटाकर अपनी समस्त अनुभूतियों स्रौर समस्त श्रिभव्यक्तियों का सार-संचय करता है, एक कीम के रूप में। फलतः छायात्राद ने द्विवेदी-युग से खड़ीबोली की काव्य-कला का प्रारम्भिक संस्कार लेकर विश्व-साहित्य के साहचर्य से उसका विकास तो किया ही, साथ ही उसने मध्ययुग की काव्य-

#### सभ्चारिएगी

विभूतियों से अपनी इष्ट-सिद्धि भी ली। शृंगार काव्य से उसने हृद्य की रसात्मकता प्रह्णा की, भक्ति-काल से आत्मा की तन्मयता। अथवा यों कहें कि उसने भक्ति को मधुर बनाकर प्रहण किया और वहीं मधुर भक्ति है अनुराग या छायावाद। द्विवेदी-युग ने शृंगार-काल की रसिकता से अवकर खड़ीबोली की कविता में एक तरह से सरसता का बायकाट-सा कर दिया था। उस युग में जो थोड़ी बहुत सरसता मिलती भी है वह ऐसी है मानो किसी रूखे-सूखे मकान के सहन में एकाध गमले रख दिये गये हों। द्विवेदीयुग के बाद छायाबाद ने ही अपने अनुराग के रस से हिन्दी-किवता को एक बार किर सरस कर दिया।

# [ 3 ]

हमारी कविता को जनता के बीच भी लाने का श्रेय निःस-न्देह कांग्रेस को है। किन्तु कांग्रेस ने हमारी कविता का श्रृंगार नहीं किया, उसके अन्तःसौन्दर्य को उसने नहीं मिराइत किया। कला-मराइन का श्रेय तो शान्ति-निकेतन के उस बृद्ध बाहमीकि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को है। कांग्रेस ने अथवा महात्मा गान्धी ने मनुष्य के तन-बदन की सुध ली, किव ठाकुर ने उसके हृद्य की। महात्मा ने प्राण-प्रतिष्ठा की, किव ने उन प्राणों को मनकार दी। महासुद्ध के बाद का हमारा समाज श्रीर साहित्य गान्धी श्रीर रवीन्द्र के सम्मिलित व्यक्तित्व से ही अपना एक विशेष युग बनाता है। आज की राजनीतिक परिस्थितियों में भी इस युग का मूल है भक्ति-काल, जैसा कि वह अपने समय की संघपमय सार्वजनिक परिस्थितियों में था। आज उस मूल के तना हैं महात्मा गान्धी, उसके पल्लवित-पृष्पित-विकास हैं रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

कवि रवीन्द्रनाथ की दस उँगलियाँ दसों दिशात्रों में घूमीं-फिरीं, श्रीर उन्होंने संसार के बीच सम्पूर्ण भारतीय कलाओं को अपने ब्योति:स्पर्श से जगमगा दिया—क्या गद्य, क्या काव्य, क्या संगीत, क्या नृत्य, क्या चित्र, क्या शिल्प। श्राज के संक्रांति-काल में कवि ठाकुर ने ही कला की निधियों की श्रपने प्राणों में सँजो रक्खा, ताकि अपने ललित विकास के लिए नई पीढ़ी कभी उन्हें स्वस्थ हृद्य से प्रह्ण कर सके। आपित्तकाल में म्यूजियम नष्ट हो सकते हैं, जैसे आज चीन और स्पेन में वे युद्ध-ध्वस्त हो रहे हैं; किन्तु कला के भीतर जो जीवित मनुष्य है, वह नहीं मरता। रवीन्द्रनाथ कला के वही जीवित मनुष्य हैं और जब तक रूखी-सूखी पृथ्वी पर एक भी हरियाली शेषं रहेगी तव तक रवीन्द्रनाथ का नव-नव आवर्भाव होता रहेगा। आज खड़ीवोली की कविता में छायावाद का जो नव-जात्रत अन्त:प्रकाश है, वह भी उसी रिव का उजास है।

द्यायावाद का अन्तः प्रकाश हमारे काञ्य के जिन दीपस्तम्भों से प्रकाशित है, वे हैं—सर्वर्शी 'प्रसाद', माखनलाल, 'निराला',

#### सञ्चारिणी

पन्त, महादेवी, रामकुमार, 'नवीन' इत्यादि । इनके पूर्व, द्विवेदी-युग के किवयों ने खड़ीबोली की शरीर-रचना कर दी थी, विशेष-कर गुप्त जी 'ने किवता के सभी श्रवयवों का एक मॉडल बना दिया था; किन्तु उस मॉडल को चित्रवाणी देने का श्रेय छाया-वाद के किवयों को ही है। उन्होंने खड़ीबोली को सौन्दर्य की तूलिका से सँवारकर, श्रन्तर्वेदना की वाती से प्रदीष्त किया।

# [ 8 ]

खड़ीबोली के पूर्वकाल के प्रतिनिधि हैं गुप्त जी, उत्तरकाल के प्रांतिनिधि छायावाद के किन । गुप्त जी प्रधानत: भावों ऋौर विचारों के एक माध्यम कवि रहे हैं। उनका श्रपना कवि पाठकों के सामने बहुत संचिष्त है। वे राजनीतिक जागृतियों श्रीर धार्मिक विश्वासों को जनता के प्रीत्यर्थ उपस्थित करते रहे हैं, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय नेतात्रों ऋौर प्राचीन कथास्त्रों का साधन प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ कला के चेत्र में उन्होंने अधिका-धिक श्रनुवाद दिये। श्रनुवादों द्वारा भी उनकी रुचि प्राचीन विकास की श्रोर है, इसी लिए माइकेल श्रौर खेयाम को तो <mark>चन्होंने हमें दिया, किन्तु रवीन्द्रनाथ को नहीं। इसका कार</mark>ण यह कि वे भावुक उद्भावक नहीं, विरुक्त स्वयं भी एक ऐसी प्रभावित जनता हैं जो देश-काल के अनुसार अपनी गति-विधि वनाकर श्रपनी पुरानी मर्यादा में चल सकती है। भावुकता क श्रभाव में वे प्राचीनता से सम्बद्ध साहित्य से बहुत श्रागे न जा सके, यदि गान्धी का भारत उनके सामने न रहता तो उनका मौलिक कान्य 'साकेत' भी दुर्लभ ही रहतां। गुप्त जी के बाद ह्यावरयकता थी उद्भावक भावुकों की। छायावीद के कवि वही उद्भावक भावुक हैं, जिसके अगुआ हैं—प्रसाद और माखनलाल। यरापि खड़ीवोली में छायावाद की कविता का श्रीगरोश करने का श्रेय 'प्रसाद' को दिया जाता है; किन्तु उसके प्रति रुचि जाप्रत करने का श्रेय माखनलाल के। है।

गुप्तजी ने देश-काल की जागृति में अपनी राष्ट्रीय कविताओं से लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी, उचित श्रवसर उचित वस्तु का उन्होंने यथेष्ट्र मूल्य प्राप्त कर लिया था। राष्ट्रीयता के उस जाप्रत काल में 'प्रसाद' माधुर्यभाव की छायावाद की ठयंजना में लेकर त्र्याये थे, किन्तु गुप्तजी के राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में वे प्रधान न हो सके। उनके लिए उपगुक्त अवसर न आया था। इधर, गुप्तजी की कवितात्रों ने राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व तो किया, साथ ही उनके अनुवाद-ग्रंथों ने नवयुवकों में काट्य की रसात्मकता के लिए भी एक भूख-प्यास जगा दी थी, विशेषतः माइकेल की 'विरहिणी त्रजांगना' ने। इस प्रकार गुप्तजी माधुर्यभाव के लिए पूर्वपीठिका वने। किन्तु, इस समय भी 'प्रसाद' की कवितात्रों के लिए त्रावसर न उपस्थित हो सका था। कारण, नवयुवक-समुदाय माधुर्य का कुछ रसास्त्राद पाकर भी सार्व-जिनक जागृति के प्रति चमत्कृत था। गुप्रजी की कविताओं क रस से वह इतना छका था कि वह सौन्दर्शानुराग त्रार लाका-नुराग की किसी सिम्मिलित अभिन्यक्ति को ही प्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो चला था, न कि केवल माधुर्यभाव को। साथ ही वह कान्य को प्रहरण करने में उस श्रमिधेय-रौली तक ही उठ चुका था, जिसका परिचय उसे गुप्तजी की कविताओं से मिल चुका था। फलतः उसी केाटि की नवीनता के इच्छुक नव-युवकों का ध्यान उपाध्याय जी के 'प्रिय-प्रवास' की खोर गया। गुप्त जी की गद्योपम खड़ीवोली के वावजूद नवयुवकों का उपा-ध्याय जी की संस्कृत-गर्भित खड़ीवोली में एक नवीनता मिली। किन्तु उपाध्याय जी की वह भाषा, हिन्दी की तस्कालीन परिधि में नवीन भले ही लगी हो, पर वह आधुनिक कविता की भाषा नहीं थी। उपाध्याय जी के पास एक क्लासिकल भाषा थी, नवीन भाव नहीं थे। ष्रागे चलकर उनके 'चोखे चौपदे' स्त्रीर 'चुभते चौपदें' इस बात के प्रमाण हुए कि उनसे एक प्रानी रुचि की जनता के लिए भाषा तो मिल सकती है, किन्तु काव्य की बढ़ती हुई प्रगति के लिए उपादान नहीं। ठीक इसी समय माखनलाल जी की कविताएँ सामने आईं, गुप्तजी की खड़ीबोली की प्रोरणा में एक संचिप्त भारतीय नवीनता लेकर। गुप्त जी की विस्तृत वर्णनात्मक कवितात्रों के वजाय, माखनलाल की पट्पित्यों में इस भावुक-समाज का जो दोहों, सबैयों में श्रपनी भावकता की मरक कर चुका था, अपने मन का नृतन सरजाम

मिला। फेवल इसलिए नहीं कि वे संचिप्त थीं विक उनमें अभिन्यक्ति की नवीन विदम्धता थीं, उर्दृ कविता की तर्जेअदा में।

गुप्त जी के बाद उपाध्याय जी के 'प्रिय प्रवास' की लोक-प्रियता यह सूचित करती है कि नवयुवकों में खड़ीवोली का त्रपुराग उत्पन्न हो जाने पर भी वे व्रजभाषा के माधुर्य भाव का मोह न छोड़ सके थे। श्रतएव नवीनता के लिए उन्होंने माधुर्य भाव की त्राधुनिकता, व्रजभाषा के बाद माखनलाल की कविताओं द्वारा हिन्दी में उर्दू से प्रहण की। इतने अभ्यास के वाद वे जरा श्रीर त्रागे बढ़कर नव्यतम त्र्याधुनिकता के स्वागत-योग्य हो गये। फलतः राष्ट्रीय जागृति की भाँति ही, हृद्य के भीतर कविता के भी जग जाने पर वे 'प्रसाद' को भी प्रहरा करने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार गुप्त जी, चपाध्याय जी के 'प्रिय-प्रवास' के लिए पूर्वपृष्ठ बने, उसी प्रकार माखनलाल, प्रसाद जी की कवितात्रों के लिए। गुप्त जी खड़ी-वोली को जाननेवाले वैतालिक हैं, माखनलाल कविता के उर्वो-धक श्रोर 'प्रसाद' वर्त्तमान हिन्दी-कविता के श्रारम्भिक गायक। श्रौर यह गायक भी छायावाद के श्रन्य किवयों की पूर्व-पीठिका वना।

गुप्त जी, उपाध्याय जी, माखनलाल जी और प्रसाद जी, इन कवियों का क्रमिक अपनाव यह सूचित करता है कि भाग्रुक समाज क्रमश: कान्य-ऋला के निखार की ओर श्रयसर हो रहा सभारिणी

या श्रीर जैसे प्रामीण भारत ने श्रपने विकास में नागरिक भारत को पाया, उसी प्रकार हमारा काव्य-साहित्य भी मध्ययुग की श्रपनी ठेठ-प्रकृति के भीतर से साहित्यिक श्राधुनिकता को श्रहण करने लगा, एक ललित प्रांजलता की श्रीर बढ़ने लगा।

# [ 4 ]

माखनलाल के वजाय 'प्रसाद' अधिक लिलत होकर भी अपनी कान्यकला में अपना नाटकीय गद्य-संस्कार न छोड़ सके। अतएव उनकी किवता अपनी भाषा में छायावाद-युग से पूर्ण अभिन्न होते हुए भी द्विवेदी-युग से भी कुछ अभिन्न है। गुप्त जी और प्रसाद जी, ये दोनों ही द्विवेदी-युग और छायावाद-युग के मध्यवर्ती हैं, किन्तु अन्तर यह है कि गुप्त जी द्विवेदी युग के अधिक पार्श्ववर्त्ती हैं और प्रसाद जी छायावाद-युग के। और प्रसाद जी की सफल कृतियाँ छायावाद-युग अर्थात खड़ीवोली के उत्तर-काल में ही रची गई हैं, पूर्वकाल में तो उनके नृतन किवत्व का विगल परिचय ही मिलता है, जब कि गुप्त जी का किवत्व उसी काल में चनीभृत है—यहाँ तक कि 'साकेत' का सुन्दर प्रारम्भ भी उसी काल में हुआ था।

खड़ीबोली के उत्तरकाल में काव्यकला को जिस परिपूर्ण लिलत प्राध्यलता की आवश्यकता थी, वह लिलत प्राञ्जलता पन्त में आकर खब निखरी। प्रसाद श्रीर माखनलाल के वाद छाथावाद के जो सीनियर किव श्राते हैं, वे हैं निराला श्रीर पन्त । निराला का काव्य श्रपनी प्रतिभा की जटिलता में एक 'गहन-गिरि-कानन' है, पन्त \ का काव्य श्रपनी स्वच्छ सुपमा में एक पल्लवित-गुज्जित उद्यान ।

काव्यकला की आधुनिकता में निराला उसी प्रकार वोिमल हैं, जिस प्रकार खड़ीबोलों की पिछली प्राचीनता में उपाध्याय जी का 'प्रिय-प्रवास'। और यह उसी प्रकार सत्य हैं जिस प्रकार 'युगान्त' से पन्त की किवताओं का 'चोखे चौपदे' और 'चुभते चौपदे'-जैसा हो जाना। अवश्य ही निराला जी ने खड़ोबोली की उस किवता को, जो गुप्त जी और उपाध्याय जी में वृद्ध हो चली थी, नवयौवन दिया। इसी लिए हम उन्हें क्लासिकैल आधुनिकता को काज्यकला का रोमान्टिसिडम देने-वालों की पक्ति में समरण कर चुके हैं, और वे उस पंक्ति में अष्टतम हैं।

द्विवेदी-युग की जो किवता माइकेल-काल के बाद रवीन्द्र युग की श्रोर नहीं बढ़ सकी थी, जो श्रपने सीमित विकास में श्रवकृद्ध हो गई थी, उसे निराला की किवताओं से ही श्रभ्युद्ध मिला। निराला का काज्य द्विवेदी-युग का ही नवीत्थान है। प्रसाद जी द्विवेदी-युग द्वारा जिस काज्योत्थान के। देखने के लिए श्रधीर थे, जिसके श्रभाव में उन्होंने क्षुच्ध होकर 'सरस्वती' से प्रथक् मासिक 'इन्दु' में श्रपना स्थान बनाया था, उस उत्थान का कवि द्विवेदी-युग के भीतर से ही उनके हमजोली के रूप में उनके उत्तरकालीन काव्य-काल में आ मिला और उन्होंने 'गीतिका' की मूमिका में उसका अभिनन्दन किया।

# [ 8 ]

पन्त ने प्रसाद और निराला दोनों से ही भिन्न रचना को ख्रियसर किया। द्विवेदी-युग की जो खड़ीबोली रूपान्तरित होकर प्रसाद द्वारा छायाबाद बन गई थी, उस छायाबाद का पूर्णे शारीरिक परिष्कार पन्त ने ही किया। प्रसाद और निराला की भाषा और अभित्यक्ति में द्विवेदी-युग के संस्कारवश जो गाद्यिकता शेष थी, पन्त जी ने उसे इतिश्री देकर अपनी तृिलका से खड़ीबोली को पूर्णतः किवता की भाषा बना दिया। और बह खड़ीबोली इतनी मधुर और केमल हो गई कि यदि खाज ब्रजभाषा जीवित होती तो उसे खड़ीबोली से ईर्प्या होती।

पन्त ने दूर्वा-मी कामलता विद्याकर खड़ीबोली की नूतन श्री का स्वागत किया था। वह नूतन श्री पन्त की ही मानसी मृष्टिथी। श्रीगर-काल की किवता यदि सौन्दर्य का ऐन्डिक बन्धन छोड़कर प्रकृति की दिगन्त-त्याप्त सीमा से जा मिले ती उसके हृद्य में जो नवीन संगीत बजेगा, नेत्रों में जो नवीन प्रकाश जगमगायेगा, उसी सौन्दर्य श्रीर प्रकाश से पन्त की कविना मुख्य-ब्योनित हुई। पन्त जी की वह किवता क्या है? एक शब्द में —'प्रकृति यहाँ एकान्त बैठि निज रूप स्वा- रित। '--पं० श्रीधर पाठक प्रकृति को जो साज-शृंगार देना चाहते थे, परंतु के। मल होते हुए भी प्रतिभा के संकोच में गोल्डिस्मिथ से आगे नहीं जा सके, उनकी उस अवरूद्ध क्लासि-कल प्रतिभा को पन्त के ही यौचन से रोमान्टिसिज्म मिला। अवश्य ही पन्त की कविता ने भी पाथिवता को ही प्रहण किया, किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूप में; पृथ्वी की रूखी-सूखी धूसर मिट्टी को सुरुचि से छानकर, अनुराग से रॅंगकर, संगीत से सजीव कर, उन्होंने एक दिन वड़ी वारीकी से कविता की सौन्दर्य-रचना की थी।

उनकी कविता में अपार्थिय संकेत भी हैं, किन्तु सृष्टि के भीतर रहकर ही। सृष्टि में जो कुछ प्रत्यत्त है उसी के द्वारा उन्होंने अपर सत्य का जानना चाहा, जैसे चिति से चितिज को। उन्हें नचत्रों से, खद्योतों से, अोसों से मौन निमन्त्रण मिलता -है, किन्तु वे उससे विस्मित होकर वोल उठते हैं—

> न जाने कीन श्रये चुतिमान! जान मुसको श्रयोध, श्रज्ञान, फुँक देते छिट्टों में गान।

फलतः पन्त ने प्रकृति के विस्तार में, सृष्टि के प्रसार में चितिज तक उठकर पृथ्वी पर ही चाँदनी की चादर विद्या दी। पन्त मुख्यतः सौन्द्रयोहास के कवि हैं, उनके कवित्व का सार है यह— श्रकेली सुन्दरता कल्याणि!
सकल ऐश्रन्थों की सन्धान!!
उनकी कविता में एकान्त कीड़ा है, पीड़ा नहीं—
उस फैली हरियाली में
कीन अकेली खेल रही मा!
वह अपनी वसवाली में

× × ×
 श्रिरी चिलिल की लोल हिलोर
 यह कैसा स्वर्गीय हुलाल!
 सरिता की चञ्चल हगकोर
 यह जग को श्रिविदित उज्ञास!!
 × × ×

िष्या दो ना है मधुपकुमारि!

नुभे भी ये कें नर के गान,
कुनुम के चुने कटोरों से
करा दो ना कुछ कुछ मधुरान।

इम प्रकार पन्त जी ने जीवन में सीन्द्र्य श्रीर संगीत की प्यार किया, जीवन की न्वर्गीय विभृतियों के बरण किया। हाँ, उनकी कविता राजसी है, तापकी नहीं;—

> कभी स्वर्ग की थीं तुम श्रप्सिर ७व बनुषा की वाल,

जग के शैशव के विस्मय से श्रपलक - पलक - प्रवाल !

वही 'वसुधा की वाल', वही स्वर्ग की सौन्दर्यकुमारी पन्त की कवितात्रों द्वारा पृथ्वी पर चाँदनी की तरह किलक-पुलक उठी है।

> जग के शैशन के विस्मय से श्रपलक-पलक प्रवाल !

ऐसे ही विस्मित शैशव का कवि, पन्त के काव्य में है। सीन्द्यों हास के। पन्त ने यौवन की अपेचा शैशव की सहज सुषमा में प्रहण किया था—

> सरल शैशव के सुखद सुधि-सी वहीं बालिका मेरी मनोरम मित्र थी।

बात कल्पना-सी ही सुकुमार उनकी कविता है।

श्रकेली सुन्दरता कल्याणि !
सकल ऐश्वय्यों की सन्धान !!
उनकी कित्रता में एकान्त कीड़ा है, पीड़ा नहीं—
उस फैली हरियाली में
कीन श्रकेली खेल रही मा !
बह श्रपनी वयवाली में

× × ×
श्रिश चिलल की लील हिलोर
यह कैसा स्वर्गीय हुलास!
सिरता की चञ्चल हगकीर
यह जग को श्रिविदित उल्लास!!
× × ×
सिखा दो ना है मधुपकुमारि!
नुभे भी ये केमर के गान,

इस प्रकार पन्त जी ने जीवन में सीन्द्र्य ख्रीर संगीत को त्यार किया, जीवन की न्वर्गीय विभृतियों का वरण किया। हाँ, उनकी कविना राजसी है, तापसी नहीं;—

कुनुम के चुने कटोरों से करादों ना कुछ कुछ मधुपान।

कभी स्वर्ग की थीं तुम श्रप्सिर ंव वमुभा की बाल, जग के शैशव के विस्मय से
श्रमलक - पलक - प्रवाल !
वही 'वसुधा की वाल', वही स्वर्ग की सीन्दर्यकुमारी पन्त
की कविताओं द्वारा पृथ्वी पर चाँदनी की तरह किलकपुलक उठी है।

जग के शैशन के विस्मय से श्रपलक-पलक प्रवाल !

ऐसे ही विस्मित शैशव का कवि, पन्त के काव्य में है। सीन्द्यों हास के। पन्त ने यौवन की अपेक्षा शैशव की सहज सुषमा में प्रहण किया था—

> सरल शैशन के सुखद सु(ध-सी नहीं बालिका मेरी मनोरम मित्र थी।

बाल कल्पना-सी ही सुकुमार उनकी कविता है।

# सध्यारिएी

जिस प्रकार सूर वाल्यप्रकृति के किव हैं उसी प्रकार पन्त भी। श्रन्तर यह है कि सूर ने वचपन का चित्रण किया है, पन्त ने वचपन द्वारा देखे हुए भावाकुल सृष्टि का।

परन्तु घचपन का संसार श्राँखों के सामने से हटते ही वास्तविकता का संसार हमारी वुद्धि के सयानेपन से श्रा मिलता है श्रीर जीवन के प्रांगण में जहाँ चाँदनी छिटकती है, वहीं धूप भी खिलखिला पड़ती है, मानो बचपन के श्राँगन में उण्ए यीवन हँस पड़ता हो। चाँदनी-सी सरलता में सम्पूर्ण सम-विषम विश्व को मनारमता-पूर्वक पहण कर लेनेवाले पन्त के भावविश्मित शैशव फा जो आसन (इद्य) रिक्त हो गया है, वहाँ श्रव वस्तुवादी यौवन श्रिधकारारूढ़ हुश्रा है, मस्तिष्क जिसका प्रधान मन्त्री वन गया है। श्राज उसका संसार श्रीर उसके देखने का दृष्टिकोए पदल गया है। पन्त के किव में पहले केवल मुग्धता थी, श्रव टपभोग्यता भी आ गई है। पहले पन्त में प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति इन दोनों के घीच की चित्तशृति (शिशुता) थी, प्रय उनका द्वि प्रवृत्ति की श्रोर ही प्रधान रूप से श्रमसर है—

> ईश्वर का वरदान तुम्हें उपभोग करो प्रतिकृण नव-नव l

यह है उनका जीवन निर्देश !

यहाँ यह सूचित करना होगा कि प्रवृत्ति के जगन् में पन्त पे इति-चौचन को प्रारम्भ से ही युग की कठिन बान्तविकता का सामना करना पड़ा, एक निरे गद्य-युग में उनके नये किव को आना पड़ा, अतएव वे अपने वर्तमान चद्गारों में काव्य-सरस न रह सके।

पन्त की किवता में जब चाँदनी (सहज सरलता) का व्यक्तित्व था तब उसके प्रकाश (सौन्दर्य) श्रीर संगीत (माधुर्य) से प्रकृति में एक स्वर्गीय सुपमा छा गई थी, वस्तुजगत एक प्रसन्न शीतलता से स्नात होकर निखर गया था। चाँदनी का सृक्ष्म स्निग्ध सौन्दर्यावरण हटते हो, दिवस के गद्यप्रकाश में धूसर वस्तुजगत् श्रपनी जिस वास्तविकता में स्पष्ट हो जाता है, श्राज उसी वास्तविकता का नम्न जगत् पन्त के सम्मुख है। पन्त ने चाँदनी से श्रालोकित कर श्रपना पिछला संसार भी पृथ्वी पर ही बसाया था, फलतः श्राज का संसार भी उन्होंने पृथ्वी पर ही पाया। श्राश्चर्य नहीं, यदि उनका पार्थिव भाव-जगत् पार्थिव गस्तुजगत् में परिणत हो गया।

पन्त सदैव दृश्यजगत् के किव रहे, इसी लिए श्रदृश्य (श्रध्यात्म) के प्रति विशेष उत्करित नहीं, प्रत्यक्त रंगमंत्र पर जैसे केाई गाता हुआ चलता जाय, बीच बीच में कहीं से केाई नेपध्य-संकेत पाकर जरा उधर की भी गुनने हुए गा दे, पन्त के किव की ऐसी ही जीवन-यात्रा रही। चनके लिए तो शून्य आकाश में भी वायु की एक आनन्द-कीड़ा है—

#### सभ्वारिणी

प्राण! तुम लघु-लघु गात!

नील नभ के निकुक्ष में लीन, नित्य नीरव, निःसंग नवीन, निखिल छुवि को छुवि ! तुम छुवि-हीन,

श्रप्सरी-सी श्रशात !

श्रवर मर्मारयुत, पुलकित श्रेग, चूमतीं चल पद चपल तरंग, चटकर्ती कलियौँ पा भू भंग, थिरकते तृण तर-पात।

इस प्रकार उनकी कविता के लिए 'श्रखिल जगजीवन हास-विलास' है। विश्व में जो कुछ 'श्रहरय', 'श्रस्प्रस्य', 'श्रजात' है, वह भी उन्हें वायु-से स्पर्श-बोध में 'श्रधर मर्म्मरयुत, पुल-कित श्रंग' की मॉित दरय, स्प्रस्य श्रीर सुजात लगता है।

पन्त ने श्रापने 'दर्शन' में किसी राजिए की ही श्री प्रहण की, प्रदापि की नहीं। कविगुर खीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी वही राजिपत्त प्रहण किया था—

> वैगम्य माघने मुक्ति, छे श्रामार नय श्रम्पय बन्धन मौके महानन्द मय समित मुक्तिर स्याद ।

तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन

--पन्त

x x

30

×

एइ वसुधार

मृत्तिकार पात्र खिन भरि वारम्वार तोमार अमृत ढालि दिवे अविरत नाना वर्णगन्यमय।

--स्वीन्द्र

गन्धहीन त् गन्धयुक्त वन निज श्ररूप में भर स्वरूप, मन !

-पन्त

तो क्या हम यह कहें कि रवीन्द्र का या पन्त का कि अध्यकाल के सगुण कवियों की भौति जागरूक रहकर जीवन का इपभाग करना चाहता है ?

यह एक प्रश्न है कि पन्त एकमात्र गान्धीवादी न होकर सम्प्रति मार्क्सवाद-प्रधान क्यों हैं ?

गान्धीवाद में ब्रह्मार्थित्व है। वह निर्मुण पन्थ है, जो उपभोगः फें। नहीं, त्याग के। साधन बनाकर जागरूक रहना चाहता है। उपभोग के वजाय त्याग के। साधन बना लेने पर समाज में वह वैषम्य नहीं रह जायगा जिसके कारण मार्क्सवाद का उद्

# सध्यारिएी

हुआ। गान्धीवाद एक स्थायी स्वारथ्य है, जब कि माक्सेवाद एक सामयिक उपचार। एक मानसिक स्वास्थ्य का साधक है, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य का। पन्त ने सम्प्रति शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर दिया है, श्रीर विवेकानन्द तथा रवीन्द्रनाथ के ही परिवार से वे समाजवाद के कैम्प में गये हैं। पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि उनकी कविता राजसी रही है। उनका सौन्द्रयों ह्लास ऐश्वर्य से निश्चिन्त जीवन पर अवलिस्वत था। स्त्राज युग की निरवलम्बता में वे सौन्दर्य जगत् के उस छिश-भिन्न श्राधार के। नतीन संयोजन देने के इच्छुक हैं। भाव-जगत् में जिस प्रकार पन्त ने इतर साहित्य की कला श्रपनाई, उसी प्रकार वस्तुजगत् में भारत से भिन्न विचार-धारा भी उन्होंने ली। उनमें ऐहिक आकर्पण अधिक होने के कारण बस्तुवादी विचारधारा उन्हें श्रमचिकर नहीं हुई। माथ ही, कविता में वे पहिले भाव के सुक्ष्म जगन के प्राणी रहे हैं श्रातः गान्धीबाद का श्रन्त:सत्य भी उन्हें श्रमाण नहीं —

> े आपू ! तुमने सुन आला का तेजनीर आहान रंग डटने हैं गेम हमें में, पुलवित होने माण

> > et.

भूतपार उस रागी के लिए है वेवता गायान एडी प्रापन्दर्शन प्रनादि ने समानीन प्रमानन । शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समाजवाद के प्रति विश्वास रखते हुए भी वे भौतिक दर्शनवादियों का मानो गान्धीवाद की धोर से इस प्रकार प्रश्न-सजग भी करते हैं—

हाड़-मौंस का द्याज बनाद्योगे तुम मनुजनसमाज हाँथ-पाँच संगठित चलावेंगे लगजीवन-काज ! दया-द्रवित हो गये देख दारिद्रच द्यसंख्य जनों का द्या दुहरा दारिय उन्हें दोगे निक्पाय मनों का ! द्यात्मवाद पर हँसते हो भौतिकता का रट नाम मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सँवारकर चाम !

'मीन-निमन्त्रण' के नेपध्य-संकेत में पनत का जो श्रान्तरीत मुख हमान है, वह श्रव गान्धीवाद के द्वारा उन्हें श्रान्तर्दर्शन के लिए भी उकसा रहा है। 'वापू के प्रति' शीर्षक कविता में गान्धी-जीवन का परिपूर्ण दर्शन है। ज्ञात होता है कि पन्त ने गान्धी वाद को वड़ी श्रद्धा से सममा है। यदि वे उस श्रद्धा का सार्थक कर सकें तो वस्तुजगत् की दार्शनिकता में गान्धीवाद की श्राध्यात्मिकता का योग हो जाने से पन्त का नवीन कान्य-साहित्य वैतन्य मांसलता प्राप्त कर सकता है। 'क्या मेरी श्रात्मा का चिरधन', इस प्रश्न का समाधान इसी सुयोग में है। श्राभी तो वह मांसलता जड़ीभूत है, वस्तुजगत् की तरह शुष्क।

पन्त का पूर्वकान्य श्राज के पन्त की देखकर ऐसा लगता है कि वह मानी किसी वैद्यानिक के कवि-जीवन का उछाद हो,

#### सभ्वारिणी

जो श्रवसर-विशेष पर कभी विश्राम प्रहेश करने के लिए प्रकृति के वस्तजगत के। छोड़कर उसके भाव-जगत में गया था। फे वैज्ञानिक में एक दिन उनका कवि एकच्छत्र था, श्राज उनके कवि में उनका वैज्ञानिक प्रधान है। ऋ।ज पन्त के इस वैज्ञा-निक को वस्तजगत् के दैन्य कंकाल में जीवन की चैतन्य मांस-लता लाने के लिए पुनः काच्य-कला की ध्यावश्यकता है। साथ ही, उनका नवीन कवि फिर भाव-विरत न होकर श्रपनी सूक्ष्म चेतना में स्थायी हो सके, इसके लिए उन्हें अन्त:शक्ति मह्ए फरनी है। रीतिकाल की भावुकता जिस प्रकार जीवन के कठोर संघर्ष में छप हो गई, उसी प्रकार पन्त के भीतर से पन्त की पिछली कविता भी। संघर्ष को स्वीकार कर उसमें भी कवि को श्रक्षराण बनाये रखने के लिए पन्त में भक्तिकाल के कवियों जैसा श्रात्मसावान् चाहिए। उसी श्रात्मसावात् से बाप् इस दुर्दर्भ वैज्ञानिक जगत में भी चिरहड़ हैं।

कवि जब इस्सगेशील होता है तभी वह संघर्षी के बीच एक आध्यात्मिक दृद्दता प्रदेश कर पाता है, तभी उसे श्रात्ममाचात् भी होता है। पन्न में उत्सर्ग नहीं था, व्यथा की गम्भीरता नहीं थी, था सुन्य-सुषमा का भाष्यन्य—'निज सुन्य से ही चिर-पध्यन मन!'

हाँ, पन्त के कवि में पहले चवभोग नहीं था, उत्मर्ग नहीं था. भी एक मुख्यता, एक नयन-मुख ! डनकी कविता जीवन के संघर्ष में नहीं, जीवन के प्रहर्ष में ही प्राष्ट हुई। पन्त से इतर मैथिलीशरण, प्रसाद, माखनलाल, निराला, नवीन, रामकुमार में उपभोग्यता थी, (यद्यपि इन लोगों की कविता भी राजसी ही है) तथापि, इनमें पाने श्रौर खोने का हर्ष-विषाद है, सांसारिक श्रावेग-प्रवेग का उद्देग है, फलत: ये लौकिक जीवन के लिए विद्ग्धकर हुए।

इधर महादेवी की कविता उत्सर्ग को, निर्वाण को, त्याग को ही लेकर चली, पन्त की कान्य-दिशा के अन्तिम छोर पर— सुग्धता और उपभोग्यता की सीमा का अतिक्रमण कर। इसी लिए जब कि महादेवी के किव को पीछे लौटने की जरूरत नहीं पड़ी, पन्त की आगे बढ़कर सुग्धता से उपभोग्यता में आना पड़ा।

एक निरीह भावुकता के किन-देश से उठकर पन्त आज के रागात्मक जगत् में आये हैं। जिस नये संसार के रागात्मक उपभोग को ने चाहते हैं, उससे भी कभी उपराम होगा; जीवन की बाह्य प्रगति उन्हें (या, उनके नये संसार के किसी अन्य प्रतिनिधि किन को) एक अन्तप्रगति भी देकर उत्सर्ग की ओर ले जायगी। जिस नये संसार की उपभोग्यता से पन्त कभी उत्सर्ग की ओर जायेंगे, उनका वह अज्ञात-भिन्य महादेवी के काव्य का नविकास होगा। जीवन को सार्थक करने के पन्य भिन्न-भिन्न हैं। पन्त प्रवृत्ति-प्रधान हैं, महादेवी निवृत्ति-प्रधान; पन्त के आवी विकास में यह भिन्नता नहीं रह जायगी—

# भूरि-भिन्नता में ऋभिन्नता छिपा स्वार्थ में सुखमय त्याग

-पन्त

पन्त का पूर्वकिव, किठन बचपन नहीं, केोमल बचपन जेकर आया था, उसमें माँ की श्री थी; इसी लिए उसकी कें।म-लता में करुणा का संस्कार भी था। उस संस्कार के विकास के लिए गंगाजल (आर्द्रता) चाहिए था, किन्तु परिस्थितियों के मर-स्थल में वह असमय ही मुलस गया। आज के दुस्सह कन्दन और अमण पीइन में उस शैराव का युवक-किश अपनी हैंसी-जुशी भूल गया; उसने कहा—

> श्रपने मधु में लिपटा पर कर सकता मधुप न गुडान, करुण में भागी श्रम्नर मो देना जीवन-कम्पन।

माथ धी —

यन की मुनी जाकी पर सीमा मित्र में सम्भाना, मैं भीका न पणा प्रमानय मुल में दुस के ट्याना।

[यस्तु---

मुख्युष है स्तृत्वित्रवाचे पर्वातिक के कित्रमा श्राज के पन्त में जिस दिन सुख-दुख का 'मधुर मिलन' होगा, उसी दिन उनकी सुख-विद्वल करपनाशीलता वास्तविकता के मृत्पात्र में श्रक्य मधु होकर ढल जायगी। श्रभी तो उनमें करपनाशीलता श्रलग है, वास्तविकता श्रलग।

पन्त जी इतने सुकुमार रहे हैं कि वे सुख-सुपमा को भी करपना-जगत में ही प्रहण कर सके हैं, भावना (जो कि अनुभूति का एक मूर्त मनेरम मॉडल हैं) वे उसका अतिक्रम कर उसकी चरम सीमा (करपना) पर चंल गये। जितना ही आगे वे गये उतना ही पीछे लौट भी पड़े, भावना के बजाय वास्तविकता के स्थूल दर्शन में आये। जिस वास्तविकता से विरत होकर वे कभी करपनाशील हुए थे, लौटकर उसी वास्तविकता की करपनाहीन कुरूपता पर असन्तोषी भी हो गये। फलतः 'गुजन' से उनके भीतर एक अन्यमनस्कता ज्याप गई—

वन-यन, उपवन— छाया उन्मन-उन्मन गुञ्जन।

'युगान्त' श्रीर 'युगवाणी' से पन्त का श्रसन्तोप वहुत स्पष्ट हो गया। पन्त की किवता का भविष्य क्या है, उनकी दृष्टि से उनकी श्राकांचा का क्या स्वरूप होगा, यह कहना सम्भव नहीं, इयों कि श्रभी वे वस्तुजगत् श्रीर भावजगत् के बीच एक प्रयोग कर रहे हैं; किन्तु पन्त के ही शब्दों में— ये श्राधी, श्रित इच्छाएँ माधन में याधा-यन्धन; माधन भी इच्छा ही है, सम-इच्छा ही रे साधन।

–'गुञ्जन'

इसी प्रकार पन्त को वस्तुजगत् श्रीर भाव-जगत् में भी एक नामंजस्य लाना होगा श्रीर यह कल्पना तथा वास्तविकता के बीच भावना का साहित्य होगा—वस्तुजगत् के श्रादर्शवाद के ताथ कान्यजगत् के श्रादर्शवाद का एकीकरण, 'लौकिक श्रीर प्राकृतिक कला' का सामजस्य इसी में महादेवी की कविता का भी नविवक्षाम हो सकता है। पन्त की नई रचनाश्रों में इस एकीकरण, उस सामजस्य की प्रतीक कुछ कविताएँ हैं भी, यथा, गुजन' में 'तापसी विश्व की वाला' (चौंदनी), 'युगान्त' में 'वाँसीं का गुरगुट' नथा 'युगान्त' श्रीर 'युगवाणी' की प्रेम-कविताएँ।

श्रम तक जो किन, सीन्द्र्य के। भी कल्पना-जगन् में ही प्रहण् करता श्राया है, प्रत्यज्ञ जगन् में सीन्द्रश्री भी जिसके लिए एक भार था, उस के मलतम किन की वस्तुजगन् की क्रियी-सूरी बेहना का विपन-भार कितना औ-हीन कर सकता है, यह पत्न मी इपर की अधि हांश किनवाओं से सृधित है। गुलाय का मुद्रमार फर जब विजना है तब रहन विजना है श्रीर जब मुस्माण है सी उनना ही हुक भी हो जाना है, यदादि उनके मुरमाने में भी पूर्व-सौन्दर्य की एक रंगत बनी रहनी है। पन्त का 'पहन' 'गुजन' में अपने भावाकाश से खिसक पड़ा है, 'गुजन' से वह वास्तविकता की भूमि पर जा पड़ा है। 'गुजन' की रचनाएँ 'पल्लव' के बाद होने के कारण उनमें 'पहन' की ताजगी शेप है, किन्तु 'गुगान्त' से काव्यकल्पद्रुम सूख गया है। उस सूखेपन में भी पन्त के पूर्व काव्य-सौन्दर्य की याद दिलाने वाली जो रंगत शेप है उसका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। अब इसके आगे या तो शेप रंगत भी न रह जायगी या पन्त के काव्य का पुनर्जन्म नवीन शोभा में होगा—

'रूखी री यह डाल वसन वासन्ती लेगी!'

हम विश्वासी हैं।

पन्त की इन नई किवताओं के। अभी काव्य-कला की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कला तो अभी वे दे नहीं रहे हैं; अभी तो वे अपने विचारों को पंक्तिबद्ध कर स्मृतिबद्ध कर रहे हैं, गद्यकाव्य ('गीतगद्य') लिख रहे हैं। जब काव्य-कला देंगे तब उनके विचार काव्य-चित्र भी उसी प्रकार प्रह्मा करेंगे जैसे 'कुछ अमजीवी उगमग-पग' में। उसी चित्रकला के विकास में पन्त पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। अभी हम उनके विचारों को मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक अवान्तर की दृष्टि से ही देख सकते हैं। यह युग की ट्रेजडी की विकरालता है कि हमने सम्प्रति अपने वीच से पन्त के किव की खो दिया

सभारिग्री

है; पन्त पर असन्तोष के बजाय युग के प्रति संबेदनशील होना होगा।

पन्त इस समय गदाकार हैं।

श्रोह, पन्त के 'पहव' के 'प्रवेश' के सुन्दर गय का इतना खुरदुरा रूप हो सकता है! लगता है, हम एक कंदरीली सड़क पर चल रहे हैं। जिस गद्य-भाषा में पन्त नवीन मानवता फे विचार दे रहे हैं, इन विचानों में शुष्क मैटर आफ फैस्ट तो है, फिन्त फला का प्रली श्रीर कोर्स नहीं। राष्त्र, निगला, नवीन. भगवतीचरण के छन्दोबद्ध गद्य श्रथिक प्रवाह-मय श्रीर सरात्त-हैं, किन्तु विचारधाराएँ भिन्न होने के कारण, पन्त जो कुछ देना वाह्तं हैं, वह ये कवि नहीं दे पाते। श्राज की मामाजिक विरूपता की ये कवि इद्योपित तो करते हैं, किन्तु उनकी वार्णा का दृष्टिकीए मध्ययुग के लोक-निरीक्तए से श्रागे नहीं है। पृथ्वी की एक पूर्णपरिक्रमा ( अब तक का सम्पूर्ण इतिहास ) समाप्त होकर जिस नवीन संसार में प्रवेश कर रही है, जहाँ इम एक नये सिरे से समाज-संगठन कर मानव-जीवन का नवीन निर्माण करना चाहते हैं, उसे मध्यकालीन समाज का श्रभ्यस्त कोई किन यहण ही कैसे करेगा। वह श्रवसरवादी हो सकता है, युग का व्यक्ति नहीं। फलतः मध्यकालीन समाज के फवि पुराने विकृत नगत् में ही दीवाली की माद-बुहार देना चाहते हैं, उस जगत् की संकामकता से उन्हें उपराम नहीं हुआ है।

हथर नवीन जगत् के गाधिक प्रारम्भ के। वर्णमाला देने में पन्त का कि जिस 'गीतगद्य' के। लेकर चला है, वह भी श्रपर्याप्त है। वह न तो जनता की वस्तु है, न साहित्यिकों की; वह किसी समाजवादी की डायरी का नाट हो सकता है। यदि हम सीवे किसानें। श्रीर मजदूरों के लिए ही किवता नहीं लिख रहे हैं तो हमें उसमें साहित्य-कला बनाये रखनी होगी, ताकि जनता नहीं तो जनता के प्रतिनिधि उसमें से रस महण कर श्रपने रूखे-सूखे तथ्यवाद में मधुर हो सकें।

पन्त यदि गद्य-युग को गद्य की ही वाणी देना चाहते हैं तो वह गीत-गद्य की नहीं, विलक यद्य-गद्य की चीज हैं; किवता की नहीं, कहानी की सामग्री है। श्रतएत, वे श्रपनी 'पाँच कहानी' के 'पीताम्बर' जैसी कुछ चीजें देकर युग को गद्यवाणी, साथ ही जवजात श्रमूर्च-संसार के। चित्रवाणी भी दे सकते हैं। पन्त से हमारा साहित्य कथन नहीं, चित्रण चाहता है; क्योंकि, मूलत: वे चक्का, प्रवचक या प्रचारक नहीं, विलक हैं एक युग-प्रवच्चेक किव।

# [ 0 ]

प्रसाद ने जिस छायावाद का चलाया, पन्त ने 'परलव' की मित्रमा द्वारा उसे एक स्वच्छ शरीर तो दे दिया, किन्तु उसे जिस विदग्धता की अपेत्ता थी, वह मिली महादेवी की कविताओं से। पन्त के वारीक रेशमी चित्रपट की पृष्ठिका बनाकर महादेवी ने उस्सर्गशील हृदय की प्राणान्वित किया। प्रसाद ने अपने

सधारिएी

नाटकों में गीतिकाव्य का जो अस्तित्व दिया था, महादेवी ने इसे नवीन चेतना दी। प्रसाद का काव्य ऐहिक अधिक है, जय कि महादेवी का काव्य दार्शनिक अनुभृतियों से अधिक अनुभाणित। प्रसाद में रीतिकाल के शृद्धार की रसिकता शेप है; महादेवी में भिक्तकाल की मीरा की आत्मा। महादेवी का गीतिकाव्य विश्वातमा की आराधना का नृतन मंकीर्त्तन है। इस संकीर्तन में कहणा ने कहणाकर की आरती उतारी है।

प्रसाद ने ही पहले-पहल द्वायावाद के। वेदना दी, किन्तु वह वेदना श्रपने प्रति श्रतृप्त श्रौर श्रसन्तुष्ट है। किन्तु महादेवी ने वेदना में ही पूर्ण सन्तुष्टि, जीवन की पूर्ण उज्ज्ञलता पाई। प्रसाद जी के 'स्कन्द्रगुप्त' की वह देवसेना श्रपने की महादेवी के गीतों में ही जीवित रख सकती है, जो कहती है—

'श्राह, वेदना मिली विदाई !'

श्रथवा—"कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या श्रान्त है। सब इिएक सुखों का श्रन्त है। सुखों का श्रन्त न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए।"

जीवन की श्रमित्यता में भी जीवन के प्रति एक दार्शनिक श्रमुरिक वनाये रखनेवालों के लिए महादेवी के गीत पाथेय हैं। बुद्ध का श्रविनश्वर-श्रमीश्वर यदि सगुण रूप घारण करे श्रौर जीवन की श्रमित्यता करुणा का श्रमुत रूप पा जाय तो इनके द्वारा जिस पार्थिवता-हीन पार्थिव माधुर्य्य भाव की सृष्टि हो सकती है, वहीं महाद्वीं की किवताओं में है। वह मूर्तिमती करुणा ट्रेजडी के अन्धकार में ही, व्वलित व्यथा के दीपक लिये हुए अभीष्ट की खोजते-खोजते समष्टि की पा जाने की आकांका रखती है यें —

तुम मानस में यस जाओ हिए दुख के श्रवगुण्डन से, में तुम्हें खोजने के मिस परिचित हो लूँकण-कण से।

दुख के माध्यम से समष्टि तक पहुँचने की बुद्ध की यह फिला-सफी ही महादेवी की कविता का केन्द्र-विन्दु है।

## [ 2]

निराला और रामकुमार में भी पार्थिव करुणा की अभिव्यक्ति की विदग्ध-इमता है, किन्तु करुणा की दार्शिनिक परिणित उनकी नहीं, महादेवी की कला है। निराला के पास एक गम्भीर दार्शिनक हृदय है, इसी लिए गुप्त, माखनलाल और नवीन के उस काव्य-प्रूप में जो कि आवेग को ही प्रधान बनाकर चलता है, निराला ने भाषा के रारीर और पद-योजना की धड़कन में अन्तर्गमभीर हृदय भी स्थापित किया। हाँ, यह चिन्तनीय है कि वे हृदय की अपेना मस्तिष्क की ओर ही बढ़ते चले गये, फलत: कला के चमत्कार में पड़ गये। काव्य का यह प्रूप कला का चमत्कार लेकर नहीं चल सकवा: विहक अपनी स्वाभाविक

## सभारिगी

श्रभित्यक्ति में ही सफलता प्राप्त कर सकता है। कला-चमत्कान के लिए जिस प्राथल कन्पनाशीलता की ध्रावश्यकता है, उसका इन कियों में ध्रभाव है। कल्पना को जब हम मितक से हिना चाहते हैं तब वह विश्री हो जाती है, किन्तु जब हम हह्य का स्पर्श देते हैं तब वही सुश्री भी हो जाती है। भावना की तरह कल्पना भी हह्य की ही निधि है। गुप्त ध्यौर निराला प्रत्यक्त ध्रमुभयों के ही विदस्थ किव हो सकते हैं। कल्पना की कला तो एकमात्र पन्त की ही चीज रही है, इसी लिए पन्त जहाँ कल्पक हैं वहाँ वे चृड़ान्त किय हैं, किन्तु वे जहाँ रियलिस्ट होना चाहते हैं वहाँ उनका किव नहीं रह जाता।

निराला जी की भौति ही गुप्त जी भी जहाँ कहीं कला के चमत्कार में पड़ गये प्रथवा करूपना की कला देने लगे, वहां वे भी विरस हो गये; जैसे, 'साकेत' के नवम सर्ग में जिमला के विरहोद्गारों में। किन्तु जहाँ उनकी प्रभिव्यक्ति स्वाभाविक है, वहाँ वह मर्म्मस्पर्शिनी हो गई है; यथा 'साकेत' के द्वादश सर्ग में लक्ष्मण और टर्मला का विरह-दन्ध मिलन। निराला जी भी जहाँ कहीं स्वाभाविक हैं, वहाँ ख़्व हैं; जहाँ मिस्तष्क-प्रधान या बुद्धिमान हैं वहाँ परिश्रमी और दुक्ह हैं। इधर पन्त जी भी मस्तिष्क के चेत्र में प्राकर निराला इतना दुस्ह तो नहीं हुए, किन्तु निराला जितनी श्री भी न दे सके, ठीक उसी प्रकार जैसे करूपनाशीलता में पन्त जितनी श्री निराला न दे सके।

## [9]

किवता में निराला श्रीर पन्त के बीच के एक व्यक्तित्व हो सकते थे पिएडत इलाचन्द्र जोशी। बहुत पहिले से किवताएँ लिखते हुए भी वे प्रकाश्य रूप से काव्यचेत्र में निराला श्रीर पन्त के बाद आये हैं। 'विजनवती' द्वारा हम उनके किवत्त्र से पिरचित हो सकते हैं। जोशी जी को जब हम निराला श्रीर पन्त के बीच का व्यक्तित्व कहते हैं तब हमारे सामने दो काव्य-गुए। श्राते हैं:—श्रोज और लालित्य (माधुर्य)। इन दोनों काव्यगुएों का जोशी जी की किवता में एक सिम्मिश्रण हुआ है। रिनराला में प्रखर पौहप है, पन्त में प्रसन्न शैशव, जोशीजी में बिद्राध यौवन।)

पन्त की तरह ही इस पर्वतीय किव को भी निसर्ग-शोभा ने आलंकित किया है, यद्यपि वे उतने प्रांजल नहीं हैं, गद्य-संस्कार ने उनके लालित्य के। सम्पूर्णतः मधुर नहीं बना दिया है, तथाि उनकी किवता में छायाबाद की सादगी की एक मनेहिरता है। ऐसा लगता है, मानो निराला का श्रोज पन्त के लालित्य से निखर सकता हो।

गृहस्थों की तरह ही जोशी जी ने जीवन में कुछ पौराणिक विश्वास वसा लिये हैं—मृत्यु, पुनजेन्म, संघपे का वरण ध्यौर करुणचेतना की श्रनन्त यात्रा में एक मरणोत्तर श्राशावाद। गृहस्थों की तरह ही वे सुख-दु:ख से हिपत-विमर्पित होते हैं,

#### सभारिग्री

जीवन वन में छानेवाल वमन छौर पदमह के दे। मल-कटिन स्मर्श में मृष्टि की तरह। वैज्ञानिकों की भौति वे उसके प्रति सचिन्त्य छौर प्रयत्नशील नहीं. कारण वे गृहस्थों की तरह ही जीवन का सभालक किसी मानवेतर शक्ति को पाते हैं, वह उन्हें हुलसाती है तो वे हुलम पड़ते हैं, शुलसाती है तो गुलस पड़ते हैं। जहाँ वे छानन्दित होते हैं वहाँ वैष्णव हैं, लिलत हैं; जहाँ तप्त, वहां शेव हैं। यही दित्य व्यक्तिय उनके कवित्य में है।

उनकी किवताओं में एक आध्यात्मिक प्रणय-रूपक भी है। संसार में उनका किन एक प्रवासी की तरह है, जन्म-जन्मान्तर में प्रवास करता हुआ चलता है, उनकी 'ज्यात्मा विहर रही है करणाशीला'—जैसी आइडियल जीवन-प्रतिमा जो कि अन्यकार में ज्योत्मा की भाँ ति ही स्निग्य-करण चिदानन्द का आभास देती है, उन्हें उनकी अनन्त यात्रा में आशा की शुभ ज्योति प्रदान करती है। प्रवासी होने के कारण ही एक आइडियल अतीत, जो किसी युग में, किसी जीवन में मधुर हो सका है,—वह उनकी यात्रा का पाथेय है। यह प्रवास उनके किन को पाथिव जगत में भी किसी बटोही को देखकर सम्पूर्ण सुख-दुख में जो उसका एक मनेवाञ्चित मनोरम संसार निहित है, उस संसार के प्रति लालायित कर जाता है—

मेरे इस निर्जन निकुञ्ज में त्रात्रो, त्रात्रो परदेसी!

# नये विकारे में शीतल जल तुम पी जाग्रो परदेशी!

परदेसीपन जोशीनी की कविता की हाबी जान पड़ती है, बिछोह का छोह उसका आनन्द।

गाई स्थिक मने। भावना के कवि होने के कारण उनके शब्दों छौर श्रमिव्यक्तियों में यथात्थान एक वैसी ही स्वाभाविकता भी है। उनका शब्द-चयन, उनका शैली-विन्यास, ठेठ छायावाद का सूचक है। यदि उनका कवि समाप्त नहीं हो गया है तो 'विजनवती' के बाद उनसे किसी श्रन्य काव्यकृति की श्राशा की जाती है।

## [ 20 ]

मुक्तक श्रौर प्रवन्धकात्र्य के बाद, छायाबाद की कविता इस समय गीतिकात्र्य की दिशा में हैं। महादेवी के गीत नव-युवकों में लोकप्रिय तो हैं ही, साथ ही, 'नवीन' श्रौर रामकुमार ने भी गीतिकात्र्य को सङ्गीत दिया है। श्रन्ततः निराला का गीत स्कृल श्रपने कला-भार के कारण श्रप्रसर नहीं हुश्रा, इधर पन्त ने खड़ीबोली को परिपूर्ण लालित्य देकर कविता से तात्कालिक विश्राम ले लिया। फलतः छायाबाद के साहित्य में गीतिकात्र्य का प्रायान्य है, जिसकी त्रिवेणी इक्त कवि-कर्रों से नि:सृत होकर भाव-काट्य को जीवन दे रही है। गीतिकात्र्य

मधारिणी

की इस त्रिपथगा में गामुखी महादेवीजी ही हैं। 'नीरजा' के वाद से शेप दोनों किवयों का गीति-काष्ट्रय प्रारम्भ होता है। महादेवी के बद्गम नक पहुँचने के पितले हमें 'नवीन' की सीमा पार करनी पड़ेगी, उसके बाद रामकुमार की सीमा, क्योंकि ये सीमाएँ उसी मूलखोत के पार्थिव तट हैं। इसी लिए इनकी टेक ख्रीर शैली में थाड़ा बहुत साहश्य मिल जाता है, यदाप जीवन की धाराएँ भिन्न-भिन्न हैं।

'नवीन' श्रपने विविध रचना-क्रम से पन्त श्रीर निराला से भी सीनियर हैं, किन्तु गीति-रचना में जूनियर।

'नवीन' शुरू से ही शरीर-प्रधान किय रहे हैं। श्रङ्गार खीर राष्ट्रीयता ये दो विरोधी रस लेकर वे चले हैं, िकन्तु बाहर से दो विरोधी होते हुए भी दोनों वस्तुतः एक ही शारीरिकता की अभिन्यक्ति हैं। वीरगाथा-काल के किव जिस प्रकार एक खोर रण-संप्राम करते थे, दूसरी श्रीर श्रङ्गार की अभ्यर्थना भी, उसी प्रकार खपनी शारीरिक श्रभिन्यक्ति में 'नवीन' की कृतियाँ हैं। कहीं-कहीं यह श्रभिन्यक्ति श्रावश्यकता से श्रधिक जिन के प्रति विरक्ति प्रकट की है, उसी अक्खड़ता से सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति प्रकट की है, उसी अक्खड़ता से नवीन ने शारीरिक जीवन के प्रति श्रासक्ति। नवयुवकों में वह उन्मादक-सी हो जाती है। सब मिलाकर 'नवीन' माखनलाल-स्कूल के एक श्रतिरंजित यौवन हैं। यही किव श्रपने गीतिकान्य में कुछ

कामल सरस होकर भी आया है, मानों कठिन तरु में मर्म्भर-संगीत बजा हो।

रामकुमार का गीतिकाव्य 'नवीन' के गीतिकाव्य से अपेचा-कृत स्वच्छ सुघर है। उनमें पन्त और महादेवी के बीच का व्यक्तित्व है। पन्त का सौन्दर्य-संस्कार और महादेवी का आत्मवीध अपनी क्वियों, आकांचाओं और अनुभूतियों के अनुक्प हृद्यंगम कर रामकुमार ने अपने गीतिकाव्य की सृष्टि की है। रामकुमार द्वारा पन्त के सौद्यं-बोध को महादेवी का कुछ चिन्तन एक हलके संकेत में मिल जाता है। सौन्दर्य की चाहकर भी रामकुमार च्लाभंगुरता को मूले नहीं हैं।

रामकुमार ने जीवन में नश्वरता का देखकर भी नश्वरता पर कभी विश्वास नहीं किया, जब कि महादेवी के लिए नश्वरता एक विश्वसनीय विकास है; अनन्त प्रगति की एक विश्वगति। इस दृष्टिभेद का कारण यह कि रामकुमार ने जीवन की गणित करके, खएड-खएड करके देखा है, जब कि महादेवी ने अगणित करके, समृष्ट से शृंखलित करके। इसी लिए, रामकुमार में पार्थिवता के प्रति एक साकांच मोह है, जब कि महादेवी का कवि पार्थिवता में एक अपार्थिव संकेत प्रहण करने के लिए ही विशेष विकल है। जब कि रामकुमार का मुख्यद्वद्य कसक चठता है—

देखो वह मुरभा गया फूल

सभ्यारिग्गी

तम महादेवी का कवि निमद्वीग होकर कहता है-

'विकसने मुस्माने को फूल<sup>1</sup>।

नश्वरता में सृष्टिका जो गतिशील सत्य है, महादेवी इसी के प्रति जागरूक हैं—

> श्रमग्ता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास ।

रामकुमार के सामने तो यह प्रश्न है 'नखर स्वर में कैसे गाऊँ, प्राज प्रमश्वर गीत ?' नश्वरता ने उन्हें प्रभिभृत कर लिया है। पार्थिव जीवन के प्रति उन्हें उतनी माया ममता हैं कि नश्वरता उनके सम्मुख मौन्दर्य के एक 'प्रभिशाप' के रूप में ही प्राती हैं, जब कि महादेवी के सम्मुख प्रमन्त का एक वरदान होकर। निदान, गमकुमार के विन्तन में रूप प्रधान है, महादेवी के चिन्तन में प्रेम।

श्रनुभृतियों में प्रकारान्तर होते हुए भी दोनों ने जीवन में करणा के। प्रधानता दी है। महादेवी की करणा में एक परोच श्रनुभृति है, रामकुमार की करणा में एक वोलता हुआ प्रत्यच शरीर। ट्रेजडी के पार्थिव युग के। जीवन देने के लिए आज के पन्त के 'कूडकार्म' में जो कुछ है, उसे रामकुमार करणा का साकार स्वर दे सकते हैं। निराला की भाँति ही वे भी पार्थिव करणा में सचम हैं। अपने पार्थिव स्केल पर वे महादेवी की अपेचा करणा के। आधिक उभार सकते हैं। परन्तु महादेवी की

करणा श्रन्तः सालिला की धारा-सी है जो वाहर कम भीतर श्रिधक प्रत्यच्च है; यह वह करणा है जिससे पार्थिवता का श्रातल जीवन मिलता है।

रामकुमार के वाद, हमारे साहित्य में छायावाद के जो जुनियर किव का रहे हैं, वे छायावाद के परिपूर्ण विकास के छोटे-छोटे कण हैं, तुहिन-विन्दु हैं। वे भावजगत के लिए आकर्षक हैं, यदापि इनमें बहुत से मृगमरीचिवत भी हैं।

## [ 33 ]

श्राज खड़ीबोली की कविता मध्ययुग की पार्थिवता से निकलकर छायावाद तक पहुँची है, अब छायावाद से निकलकर वह किर पार्थिवता की खोर जा रही है। खन्तर यह है कि तब की पार्थिवता अमीर और रारीब के बीच कम-बेरा होकर बँटी हुई थी, अब वह समग्र समाज के बीच सन्तुलित होने जा रही है। इसकी जरूरत भी है। आज के पीड़ित मू का अपार कन्दन, खपार उच्छ्वास तोपों की गड़गड़ाहट में नहीं भुलाया जा सकता। मुट्टी भर मनुष्य नामधारी दानब पृथ्वी के साथ खुल-खेल रहे हैं, उनके अत्याचारों का अकृत-च्यापी समुद्र विकराल देंत्य-सा मुँह फैलाये हुए पृथ्वी को त्रस लेना चाहता है। किय रामकुमार के शहरों में—

वारिधि के मुख में रखी हुई

वह लबु पृथ्वी है एक ज्ञाम;

सञ्चारिएी

जिसमें सेदन है कभी, या कि,

गेदन के स्वर में अदृहास |

यह श्राध्यारिमक रूप से निस्सार विश्व का जितना नश्वर चित्र है उतना ही पार्थिव रूप से स्त्राज के ज्यथित जगन्का विकान्त चित्र भी। यदि इस दुर्दान्त हृश्य का शीव्र स्त्रन्त न होगा तो श्रत्याचारों का समुद्र ही श्रसंख्य पीड़ितों का श्रशृसिन्धु वन जायगा श्रीर श्राज की वची ख़ुची पृथ्वी उसमें छुत हो जायगी। यह प्रलय-काल है। श्राज मनुष्य के जीवित रहने का, पृथ्वी के दूवते हुए श्रक्तित्व की रचा का प्रलयद्भर प्रश्न है। समाजवाद यदि इस प्रश्न को हल कर सके तो इससे श्रिधिक खुशी की वात श्रोर क्या हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी के। बचाने का अर्थ है—मनुष्य की चेतना का विकास करना। जो बाह्य सामाजिक शासन त्राज की विपम पार्थिवता के। सन्तुलित कर सकता है, वह होगा समाजवाद; किन्तु मनुष्य श्रपने मनेविकारों से फिर वैपम्य की श्रोर न चला जाय, इसके लिए जिस आन्तरिक शासन की आवश्यकता होगी, वह होगा गान्धीवार्। इस प्रकार त्राज के संसार में नवोदित समाजवाद और चिरन्तन गान्धीवाद के अंगांगि होने की त्रावश्यकता है, माया और ब्रह्म की तरह। समाजवाद के विना हम पंगु हो जायँगे; गान्धीबाद के बिना पशु । प्रगतिशीलता केवल चलते रहने की किया का नाम नहीं है, चलने का ता पशु

भी चलते हैं। मनुष्य मनुष्य होकर चल सके, इसके लिए गान्धीवाद की श्रात्मा चाहिए। गान्धीवाद ही रहस्यवाद है, श्रपनी कलात्मक श्रनुभूतियों में छायावाद उसी का एक सब-जेक्टिय स्टेंज भी है।

समाजवाद समाज के रुग्ण शरीर में जो क्रान्ति चाहता है,
गान्धीवाद उसकी अवज्ञा नहीं करता, वह नहीं चाहता कि समाज
अपनी रुग्णता के असहा पीड़न में छटपटाये। वह तो
अहिंसक होते हुए भी यन्त्रणा-विदीर्ण गौशिशु को विप का
इन्जेक्शन देकर मुक्ति दे सकता है। इतना कठोर है वह अपनी
करुणा में! किन्तु उसका निवेदन यह है कि आप समाज के।
जो नवीन शरीर देना चाहते हैं, वह केवंल स्नेहहीन दीपक की
भाँति हाइ-मांस का शरीर मात्र होगा या उसमें कुछ अन्तर्क्योंति
भी होगी?

मनुष्य जब-जब अचेतन होने लगता है, तब-तब संसार में गान्धीवाद आता है, कभी बुद्ध के स्वरूप में, कभी ईसा के रूप में। इसी प्रकार काव्य जब-जब मैटर आफ फैक्ट होने लगता है। इस अपने साहित्य में वीरगाथा-काल से अब तक इस कम की स्पष्ट देख सकते हैं। वीरगाथा-काल में जो हिन्दी कविता कभी शोणित में ह्वी हुई तलवारों की नोक से लिखी गई, वहीं कविता ब्राहि-व्राहि कर भक्त कियों की शरण में भी गई।

सभारिग्री

भिक्तिल के बाद रीतिकाल के कियों ने जब किवता को एकमात्र बितता बना दिया, मुराल ऐश्वर्य को सौन्द्र्य में बनीमूत कर दिया, तब भारतेन्द्र-युग श्रीर द्विवेदी-युग ने उसे बितता में जनता के बीच ला उपस्थित किया। हाँ, मुराल-काल के बाद की जनता का संसार बदल गया। समुद्र पार से जो सर टामस रो श्राया था वह श्रपने व्यापारिक निवेदन में न केवल दृटिश शासन का गुपचुप पैराम ले श्राया था, बित हिमालय के हिम-शिखरों का संसार की नवीन सामुद्रिक सीमार्थों का परिचय में ने गया था। फलतः श्राज का पार्थिव भारत किर विशाल-भारत हो गया है। कौन जाने वह किर किसी दिन श्रपने बुद्ध के श्राध्यात्मिक स्वस्प का भी विस्तार न करेगा!

हाँ, तो द्विवेदी-युग ने मध्ययुग के बाद का संसार पाया था।
तये युग के नये भौतिक सत्यों को रसने अपने अविकच प्रयासों
से स्पर्श करना प्रारम्भ किया था। उसका साहित्य और उसका
समाज भी वैसा ही अविकच हुआ। परिपक्व विकास में हमारे
साहित्य और समाज में आ गया छायाबाद और गान्धीबाद।
यह विकास बीरगाथा-काल के बाद भक्तिकाल की भौति है।
किन्तु भक्तिकाल के बाद जिस प्रकार रीतिकाल की कविता आई
उसी प्रकार छायाबाद के बाद अब समाजवादी यथार्थवाद
भी आ रहा है। हाँ, उसकां मैटर आक कैक्ट न केवल
मध्यकाल के, बल्क द्विवेदी-युग के भी बाद के संसार

का है, इसिलए वह अपने वस्तुजगत् में द्विवेदी-युग से भिन्न है, किन्तु काव्यकला में उसी प्रकार अपरिपक है, जिस प्रकार द्विवेदी-युग के प्रारम्भ की किवताएँ। द्विवेदी-युग के मैटर आफ फैक्ट ने जैसे छायावाद का विकास प्रहण किया, कौन कहे उसी प्रकार समाजवादी यथार्थवाद भी फिर किसी छायावाद के। न प्रहण करेगा! व्रजभाषा के पतमह में भारतेन्द्र-युग और द्विवेदी-युग गद्ययुग होकर आये थे। इसके वाद छायावाद द्वारा पुन: काव्ययुग आया। इसके वाद एक और नूतन गद्ययुग आ रहा है। इस गद्ययुग के बाद फिर क्या काव्य-युग का उदय न होगा? छायावाद के आविर्भाव के लिए जिस प्रकार द्विवेदी-युग में कुछ वैक्याउगड वने, उसी प्रकार समाजवाद के द्वारा भी छायावाद के लिए नये वैक्याउगड वनेंगे।

नवीन जगत् में छायावाद का जब फिर एक पें होगा तब गीतिकाव्य के भीतर से ही वह अपनी धरोहर का सँजोयेगा, क्योंकि आज के प्रलयकाल में छायावाद अपने को उसी में सुरक्ति कर रहा है। यो भी कोई भी नवीन प्रभात संगीत से ही अपना प्रारम्भ करता है।

छायानाद केवल एक काञ्यकला नहीं है। जहाँ तक साहि-ित्यक टेकिन के उसका सम्बन्ध है वहाँ तक वह कला है और जहाँ दार्शनिक श्रनुभृतियों से उसका सम्बन्ध है वहाँ वह एक प्राण है, एक सत्य है। श्रतएव छायानाद, काञ्य की केवल

#### सभ्वारिएगि

एक श्राभिन्यक्ति हो नहीं, विलक्त इसके उत्पर एक अेप्ट श्राभिन्यक्ति।
भी हैं। 'छात्रा' शब्द यदि उसकी कला के स्वरूप (श्राभिन्यक्ति)
को स्चित करता है तो 'वाद' उसके श्रन्त:प्रकाश (श्राभिन्यक्त)
को। छाया की तरह उसके कलारूप में परिवर्तन होता रहता
है, किन्तु उसका प्रकाश श्राप्ताण रहता है। उस प्रकाश के विकीण होने का जगत् वदल सकता है, उसके छायाचित्र वदल सकते हैं, किन्तु उसकी चित्रातमा नये-नये टेकनिकीं में भी श्रच्य रहेगी।

# हिन्दी-गीतिकाव्य

## [ ? ]

८हिन्दी-गीतिकाव्य का इतिहास उस सरिता का इतिहास है, जो भरपूर लहराकर बीच में ही सूख गई। शृङ्गार-काल में जो सामाजिक मृग-मरुखल मिला, उसी में समाकर बीच-बीच में वह अपने पूर्व अस्तित्व का आई परिचय कवित्त और सवैयों में देती रही। आधुनिक युग में वह फिर एक स्वतन्त्र मिरिभिरी के रूप में पृष्ट पड़ी, माने। उसे अनुकृल मूमि मिल गई हो।

श्राज तो प्रायः सभी नवयुवक गीत ही लिख रहे हैं। सच तो यह है कि श्रव के छायावाद ने श्रपनी एक विशेष प्रगति गीतों की श्रोर कर ली है। इसका कारण यह है कि या तो यह कविता का युग नहीं है, या, यदि युग कविता के। प्यार कर सकता है तो गीतों में, जहाँ वह कम्मे-श्रान्त विहग की तरह किसी डाल पर कुछ चण चहक ले। इस युग में भी मध्यकाल की ही भाँति सौन्दर्य-लालसा श्रोर विरह-कन्दन है; इसका कारण युग की वह विकट ट्रेजडी है जिसने पुञ्जीभूत होकर सन्तप्त मनुष्यों के मन में कीमलता की प्यास श्रोर भी तीत्रता से जगा दी है, मानो चेज्ञानिक युग का शुष्क कर्ण सजल सङ्गीत चाहता हो। कदा-चित् यह युग गीतों की दिशा में उतनी शतान्त्री तक श्रागे जाय

#### सभ्यारिणी

जितनी शताब्दियों तक वैष्णव-गीतिकाव्य के बाद से उसकी प्रगति रिक्त थी।

वर्तमान युग में जिस प्रकार राजनीतिक श्रकाल फैला हुआ है, उसी प्रकार श्रतीत के ऐतिहासिक युग में नैतिक श्रकाल पड़ने पर गीतिकाच्य का श्रमृत-उत्स फुहराया था। गत युग के गीतिकवि मरे नहीं; उन्होंने श्रपने को रूपान्तरित कर दिया। श्राज वे उसी रूप में इसिलए नहीं श्राये कि युग का जीवित व्यक्तित्व न प्रहण करने पर वीसवीं शताब्दी का पास छिन जाता।

युग ने कविता को समाप्त कर दिया, इस कथन में सन्देह जान पड़ता है, क्योंकि घोर वैज्ञानिक लौह-हाथों ने भी श्रपनी जीवन-नुष्णा के। सङ्गीत के परदों में छिपाकर वाद्य-यन्त्रों के सभ्य रूप में उपस्थित कर दिया है। विज्ञान काव्य की भाषा नहीं जानता, इसी लिए उसने 'मेयदूत', 'हंसदूत' या 'पवनदूत' न भेज-कर सङ्गीत के चेत्र में भी 'यन्त्रदूत' ही भेजा है। वह यान्त्रिक जड़ता मानो कवि से चेतना की भीख मांग रही हो।

## [ 7 ]

शृङ्गार-काल से गीतिकान्य का अवरोध, भारतीय जीवन की एक भिन्न प्रगति का सूचक है। मुगल-शासन एक भिन्न जीवन लेकर आया था। उससे चिरप्रवाहित हिन्दू-जीवन का स्रोत बदल गया। दूरदर्शी अकवर ने हिन्दू और मुसलमानों के

मेल से एक नवीन सामाजिक जीवन की जन्म दिया। इस नवीन जीवन में हिन्दू-धर्म ने पूजा-गृहों में ही स्थान पाया, घरें छू जीवन में इसलामी लौकिकता का प्रचार हुआ। रिसकता की बाढ़ आ गई। वैष्णव-गीतिकाच्य में भक्तों की जो साधना थी इसके वजाय शृंगारिक कविताओं में विशेषतः गृहस्थों की प्रण्य-आराधना प्रकट हुई।

🛩 शृ'गारिक कवियों ने गीतिकात्र्य की अपना जीवन नहीं दिया। इसका कारण, गीतिकात्र्य में भक्तों की वह गीता जिल थी जा भगवान के सिवा ऋौर किसी को ऋर्षित नहीं की जा सकती थी। गीतिकात्र्य धमेपरायणों का संकीर्तन था। सभी अपने 'प्रेयर' में भगवान् का गीता अलि देते हैं। भारतीयाँ के लिए संगीतकला त्र्यातमकल्याण का साधन थी। महपि सामवेद की ऋवाएँ गाकर परमात्मा की रिकाया करते थे। उनके वंशज देव-मन्दिरों में ही संगीत-समारोह करते थे। शृंगारिक हिन्दू कवि गीतों की इस पवित्रता के। सममते थे, इसी लिए वन्होंने उसे दृषित नहीं किया। दूसरी तरफ उन्हें नये सामाजिक जीवन के। श्रद्धीकृत करना श्रनिवार्य हो गया। पूर्वजों की गीत-क्षुधा श्रृंगारिक कवियों की श्रान्तरिक भूख में भी थी किन्तु नवीन शासन में वे धर्म्म-संकट में पड़ गये। एक श्रोर उन्हें गीतिकाव्य की मर्यादा की श्रक्षुएए रखना था, दूसरी श्रोर उन्हें श्रपने हृदय की साँस लेनी थी। फलत:

गीतिकाञ्य के। उन्होंने देवता का निर्माल्य वने रहने दिया, साथ ही उस रसिकता की जो शाही दरवारों में संगीत के रूप में प्रकट हो रही थी, श्रपनी कविताश्रों में यथाशक्ति हिन्दूमर्य्यादा से बाहर नहीं जाने दिया। उनके समय में गीतिकाव्य श्रीर प्रवन्ध-काव्य-काव्यकला के ये दो रूप उपस्थित थे। श्रृंगारिक कवि, प्रवन्ध काव्य की श्रोर वढ़ सकते थे, क्योंकि 'मानस' में गोस्वामीजो ने सभी प्रकार के जीवन-चेत्रों के लिए रस-स्रोत उद्गत कर दिया था। केशव ने 'रामचन्द्रिका' श्रीर पद्माकर ने श्रपनं 'राम-रसायन' द्वारा उस श्रोर बढ्ने का प्रयत्न भी किया था; किन्तु उनसे पूर्ववर्ती शृङ्गारिक कवियों ने हो अपने मुक्तक पदों से अपनी श्रसमर्थता दिखला दी थी कि प्रवन्ध-काव्य उनकी प्रतिभा का चेत्र नहीं। उनका चेत्र गीतिकाव्य का ही चेत्र था क्योंकि इस दिशा में इतनी श्रधिक साहित्य-सृष्टि हो चुकी थी कि वह उनके लिए श्रमभ्यस्त नहीं हो सकती थी।

सामाजिक त्रादरी उपस्थित करने के लिए प्रवन्ध-काव्य का जन्म होता है। तत्कालीन सामाजिक जीवन में हिन्दु श्रों के लिए त्रादर्श नहीं था। श्रुंगारिक किव तत्कालीन वर्तमान की ही प्रजा थे। फलत: श्रतीत की सर्वश्रेष्ठ प्रजा गोस्त्रामीजी के हाथों ही वह त्रादर्श बदा था।

तुलसी की भाँति प्रवन्ध-कान्य का नवीन प्रशस्त चेत्र प्रहण् करने के लिए जिस विपुल आत्मसाधना की आवश्यकता थी, वह शृङ्गारिकों में न थी। यदि होती तो गीतिकाव्य का चेत्र ही प्रहण कर लेने में शृङ्गारिकों की क्यों सङ्कीच होता? विशद भिक्त के समान ही विशद प्रतिभा का जीवन न प्राप्त होने के कारण ही वे तुलसी की प्रवन्ध-शैली की श्रोर भी न वढ़ सके। उन्होंने गीतिकाव्य श्रौर प्रवन्ध-काव्य के घीच का मध्यपथ कित्त श्रौर सवैयों में प्रहण किया। किवत्त श्रौर सवैयों, भिक्तमय गीतिकाव्य के ही शृङ्गारिक रूपान्तर हैं। शृङ्गारिक किवयों की प्रतिभा गीतिकाव्य की प्रतिभा थी। यदि धर्म्म-मर्थ्यादावरी उन्हें गीतिकाव्य को न छोड़ना पड़ता तो हिन्दी-गीतिकाव्य का इतिहास वर्तमान युग तक श्रविच्छिन्न चला श्राता श्रौर श्राज उसका पुनजेन्म नहीं, विक दीर्घ जीवन ही बहता हुआ दीख पड़ता।

श्रुझारिकों के इस च्रेत्र से हट जाने पर, शाही दरवार 'गीति-काच्य' के लिए 'कोट आँक वार्ड्स' वना। गीतिकाच्य दरवारों के स'रचण में जाकर 'गायन' हो गया। धीरे-धीरे गीतों में 'शिव-पार्व'ती' के स्थान में 'राधा-छप्ण' के नाम आये और फिर इन्हें भी हटाकर 'सैयाँ-पिया' ही विशेष रूप से रह गये। आधुनिक युग में जब हमारा नवीन साहित्य वालिग हुआ, तब वह 'कोटे आँक वार्ड्स' के हाथों में पड़े हुए गीतिकाच्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसने उत्तराधिकार में निर्मुण और समुण की भिक्त ली, तथा कवित्त और सवैयों में सौन्दर्य और प्रम की दिपी

#### सञ्चारिगी

हुई भूख-त्यास भी। साधारण जनता ने मुग़ल सामाजिक जीवन के अवशेष-संगीत-स्वरूप सैयाँ और पिया का भी अपनाया। ग़नीमत यह कि 'सैयाँ-पिया' सिनेमा के चित्रपट पर ही अधिक दर्शन देते हैं, साहित्य के हत्पट पर कम। इधर सिनेमा के गीतों में भी कुछ उन्नति हुई है। उनमें साधारण सुत्रोध भाषा में भाव-सीन्दर्थ्य भी उसी अनुपात में रहते हैं जितने कि वे भारी न पड़ जायँ। फिर भी भाषा की शुद्धता की गुआइश है। सहज हिन्दी में उद्दी किवयों द्वारा जो गीत लिखे जा रहे हैं वे सुबोध, मार्मिक और सुसाहित्यक हैं, सिनेमा के गीतों के लिए आदर्श हो सकते हैं।

## [ 3 ]

त्राधुनिक युग में गीतिकाञ्य ने नाटकों में प्रथम स्थान बनाया। यदि मध्ययुग में गद्य का विस्तार हो सका होता तो शृङ्गारिक कांवयों को गीतिकाञ्य की अपनी प्रसुप्त आत्मा के। उसी में जगाने का अवसर मिलता, प्रबन्ध-काञ्य की प्रतिभा के अभाव में भी अपने भावों के लिए उन्हें एक सङ्गीत-पथ मिल जाता; यदि उनमें नाटकीय प्रतिभा होती। किन्तु प्रबन्ध-काञ्यों की अरेर उनका मुकाव न होना, इस प्रतिभा का अभाव सूचित करता है।

सामूहिक चेतना के कारण गद्य का गौरव आधुनिक युग में वटा। भारतेन्द्र ने नाटकों द्वारा आधुनिक युग का स्वागत किया।

गतयुग की आत्मा के स्मृति-स्वरूप उनके नाटकों में संगीत ने स्थान पाया। जिस सामूहिक चेतना की लेकर भारतेन्द्र खड़े हुए उसी के अनुरूप उनका संगीत था, उसमें साहित्यिक छटा नहीं थी। भारतेन्द्र की उसे साहित्यिक छटा देने का ध्यान भी नहीं था, क्योंकि मध्यकाल की शृंगार परम्परा में वे अपने मुक्तक पदों से ही परितृत थे।

हिन्दी नाटकों का प्रारम्भतः, संस्कृत-नाट्यकला का श्राधार मिला। युग के अप्रसर होने के साथ-साथ ज्यों-ज्यों हमारे साहित्य का श्राधुनिक सम्पर्क बढ़ता गया, त्यों त्यों हमारी साहित्य-कला अपनी प्राचीन परिधि से आगे यद ने लगी। 'प्रसाद' ने नाट्यकला का भारतेन्द्र युग से आगे वदाया। प्रारम्भ में वे भी अपने नाटकों में भारतेन्द्र की स'स्कृत नाट्यरौती से प्रोरित थे, यथा-'सब्जन', 'विशाख' श्रौर 'राज्यभी' के प्रथम सं स्करणों में। किन्तु वीसवीं शताब्दी की साहि स्विक चेतना ने · चनके नाटकों का स्त्ररूप बहुत कुछ वदल दिया। यद्यपि उन्होंने श्रपने कथानक पौराणिक श्रौर ऐतिहासिक हिन्दृ-काल से लिये, जिसके द्वारा उनकी सांस्कृतिक रुचि का परिचय मिलता है; किन्तु नाट्य-कला के। उन्होंने कुछ नृतन श्रवश्य बनाया -चित्रों की नवीन मनावैज्ञानिक प्रकाश में रखकर। उन्होंने भारत के प्राचीन श्रादशे श्रीर वर्तमान जीवन की सहानुभृतिशील वास्त-विकता का मिश्रण किया। वे कवि थे, म्बभावत: उनके नाटकों

#### सञ्चारणी 🤚

में गींतिकाच्य ने विशेष स्थान पाया। 'करुणालय' नामक गींतिनाट्य उनकी इसी भावात्मक रुचि का द्योतक था, मानो प्रत्यच्च जीवन के चित्रपट पर वे परोच्च मानव-कल्पनात्रों की प्रधानता देते थे। यथार्थवाद के। वे प्रचलित आदर्शवाद द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य के उन काव्य-च्चणों से सार्थक करते थे, जहाँ मनुष्य का बिना किसी नैतिक दबाव के नैसर्गिक आत्मद्रवण होता है। उनके नाटकों से ज्ञात होता है कि कदाचित् उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में यह काव्य-वृत्ति वर्चभान है, सभी मनुष्यों में संगीत-प्रेम इसी कोमल स्वाभाविकता का सूचक है। 'प्रसाद' का नाटकीय मने।विज्ञान मनुष्य के इसी काव्य-पच्च (किन-हदय) के। जगाता है।

'प्रसाद' ने जिस प्रकार छायावाद द्वारा हिन्दी-किवता का स्टैन्डर्ड ऊपर उठाया, उसी प्रकार नाटकीय गीतों का भी। उनके प्रारम्भिक नाटकों में गीतिकाच्य का कोई नवीन एवं गंभीर दर्शन नहीं मिलता। कारण, उस समय तक एक अन्तर्मुख सुरुचि रखते हुए भी वे अपना कलासन्धान नहीं कर सके थे। उनके सामने पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों का रंगमंच था; किन्तु 'प्रसाद' जी सर्वथा उसी और नहीं बढ़े। आगे उन्होंने अपने नाटकों में संगीत के। साहित्यिक महत्त्व भी यथास भव प्रदान किया। उसे गायन-मात्र न रखकर काव्य बनाया। गौतिकाव्य ने अपना विकास-मार्ग 'प्रसाद' के नाटकों में बनाया और

संगीत ने पारसी नाटका म। 'प्रसाद' के गीतों में साहित्यिक सुरुचि है, पारसी नाटकों में मुग़ल-दरवार की संगीत-रुचि। इसी पार्थक्य की मूमि में हिन्दी के नाटक और संगीत दो भिन्न दिशाओं में चले।

इधर 'प्रसाद' का नाटकीय श्रनुष्ठान नये नवयुवकों द्वारा भ्रॅगरेजी नाट्यकला के। श्रात्मसात् करने में जागरूक हुआ; उधर पारसी रंगमंच सवाक् चित्रपटों में विलीन हो गया। जनता में बंगाल की भाँति कलात्मक चेतना न होने के कारण, साहित्यक नाटक स्टेज पर शोभित नहीं हो सके श्रौर पारसी नाटकों में साहित्यिक चेतना न होने के कारण वे कला में स्थान नहीं बना सके। इस प्रकार एक नाट्यरल केवल साहित्यकों के। आहार देता रहा, दूसरा जनता को। जनता श्रीर साहित्यकों के बीच के इस पार्थवय के। दूर करना आवश्यक था; क्योंकि इसके विना साहित्यिक नाटकों के लिए कमी सार्वजनिक रंगमंच वनाने का श्रवसर त्राएगा ही नहीं। इस दिशा में श्री गोविन्दवहभ पन्त ने श्रपने नाटकें। द्वारा एक सत्प्रयत्न उपस्थित किया। स्त्रयं श्रभि-नेता होने के कारण उन्हें रंगमंच का वोध है। उन्होंने नाटकों में साहित्यिक छटा के। सरल वनाकर रंगमंच की आवश्यकताओं के। एक कला-सुपमा दी। 'प्रसाद'जी की दुर्वोधता के। गोविन्दवहम पन्त ने श्रपने नाटकों में निखार दिया। उनके नाटक साहित्यिक नाट्यकला श्रीर पारसी नाट्यकला के मध्यवर्ती हैं।

सभ्वारिग्गी

'प्रसाद' के नाटकों में गीतिकाच्य, जो कि छायावाद का प्रायः मुक्तक काच्य ही बन गया था, उसे गोविन्दवहभ के नाटकों ऋौर सुमित्रानन्दन की 'ज्योत्सा' तथा उससे पूर्व स्फुटप्रकाशित उनके कुछ गीतों से संगीत-साधना भी मिली।

# [8]

श्रव तक छायावाद ने चार परिणित प्राप्त की है—(१) 'प्रसाद' की काट्य-प्रतिभा ( छायावाद की श्रारम्भिका ), (२) माखनलाल, पन्त, 'निराला', महादेवी, रामकुमार, 'नवीन' इत्यादि का मुक्तक विकास, (३) गीतिकाट्य, (४) पन्त का 'युगान्त'-चिन्तन।

सम्प्रति गीतिकाव्य की दिशा में दो स्कूल प्रचलित हुए— (१) महादेवी-स्कूल, (२) 'निराला'-स्कूल।

इनके श्रितिरिक्त, सर्वश्री रामकुमार वर्मा श्रीर वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने भी गीतिरचना की। 'कुमार' श्रीर 'नवीन' के गीत, भावों में श्रपना कवि-व्यक्तित्व रखते हुए, महादेवीस्कूल के साथ हैं। 'निराला'-स्कूल में 'निराला'जी ही गएयमान्य हैं।

नई हिन्दी कविता के प्रवाह से पूर्व, द्विवेदी-युग के कवियों में भी गीतिकाच्य का स्त्रीत वहता रहा। उस युग के कवियों में गुप्तजी के 'साकेत', 'यशोधरा', 'मनकार' और 'स्वदेश-संगीत' के गीत; ठाकुर साहब की सद्य:रचना 'कादिम्बनी' के कित्यय गीत तथा शिवाधार पारडेय और मुकुटघर पारडेय के मुक्तकगीत सहदय संवेद्य हैं। मध्ययुग में गीतिकाव्य का जो स्रोत सामाजिक परिस्थितिवश श्रवकृद्ध हो गया था, श्राधुनिक युग में वह नवीन चेतना द्वारा पुनमू त हुआ। भिक्त ने पहले भगवान् के। गीता जिल दी थी, श्रव प्रेम ने मनुष्य के। भी भावाज्जिल दी। गीतों की परिधि विस्तीर्ए हो गई। द्विवेदी-युग में गीतिकाव्य का जो स्रोत प्रच्छन्न था, वह छायावाद युग में विशेष रूप से प्रत्यन्त हुआ। छायावाद के विकास-काल में ही गुप्तजी श्रीर ठाकुर साहव के गीत भावों की उस श्रन्तवींए। में भी भंकृत हुए जो नवीन कविता के कला-बोध से श्रनुशिएत हैं

हाँ, ते। नाटकों द्वारा नवीन हिन्दी-गीतकाव्य के रवियता 'प्रसाद'जी हैं किन्तु उसके संगीत-स्रष्टा पन्त, निराला और महादेवी। गुप्रजी की 'यशोधरा', ठाकुर साहव की 'काद्निवनी' तथा प्रसादजी की 'लहर' और 'कामायनी' के गीतों द्वारा द्विवेदी-युग के गीतिकाव्य का, गीतिकाव्य के नवप्रस्रवित प्रवाह के साथ सम्मिलन हुन्छा।

गुप्तजी, प्रसादजी, महादेवीजी, रामकुमारजी, नवीनजी के गीतिकाच्य, संगीत की प्रचलित देसी प्रणाली पर श्रवश्यित हैं। सूर, तुलसी श्रीर मीरा की गीतशैली से उनमें विशेष विभेद नहीं। फिन्तु पन्त श्रीर निराला ने प्रचलित प्रणाली से भिन्न सङ्गीत-कला भी उपस्थित की श्रीर उन्होंने हिन्दी-गीतिकाच्य में सङ्गीत सञ्चारिणी .

के नवीन प्रयत्न भी उसी प्रकार उपस्थित किये, जिस प्रकार छायावाद की कविता के। द्विवेदी-युग की प्रगति से प्रथक्। बंगाल में टैगोर-स्कूल ने जिस प्रकार गीतिकाव्य में सङ्गीत के नवीन प्रयोग उपस्थित किये, उसी प्रकार हिन्दी-गीतिकाव्य में पन्त और निराला ने भी।

'ज्येत्स्ता' के नाट्यगीतों के बाद 'युगान्त' से ( मूलत: 'गुश्तन' से ) पन्त की काव्यधारा बदल गई; वह प्रबन्ध-काव्य की सामृहिक चेतना की भूमि पर भी, छायावाद की ही कला में, मुक्तकरूप से अप्रसर हुई।

निदान, गीतिकाव्य के चेत्र में निराला श्रीर महादेवी के गीत ही धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए।

'निराला' के अधिकांश गीतों में उनकी कला, श्रभिव्यक्ति के लिए जितनी सचेष्ट है, उतनी अभिव्यक्त के प्रति तन्मय नहीं। उनका काव्य-पाण्डित्य उनके किव को सहज नहीं रहने देता। जहाँ उनमें सहज स्वाभाविक तन्मयता है, वहाँ उनको कला श्रपनी श्रमुत्ति से मार्म्भिक भी हो गई है।

महादेवी के गीत अपनी सहज गितशीलता, श्रात्मविस्मृत भाव विदग्धता श्रीर संगीत में टेक के बराबर कहोनी की-सी स्पन्दनशीलता के कारण सजीव हैं श्रीर उन्होंने ही हाल के नव-युवकों का गीतों की भाव भाषा दी है। सर्व श्री उदयशङ्कर भट्ट, रामशङ्कर शुक्त 'हदय', वन्चन, तारा पाएडेय, नरेन्द्र; हरेन्द्र, देवनारायण, श्रारसी, केसरी, गङ्गा- प्रसाद पाएडेय, शिवमङ्गल सिंह 'सुमन' श्रीर रामचन्द्र द्विवेदी 'प्रदीप' श्रक्ते सङ्गीत-किव हैं। इनके श्रितिरक्त भी पत्र-पत्रि-काश्रों में कभी कभी बड़ी सुंदर काज्यात्माश्रों का दर्शन हो जाता है।

ζ,

## · [ 4 ]

गद्य श्रीर किवता में जितना श्रन्तर है, उतना ही किवता श्रीर सङ्गीत में। गद्य में ज्ञान को जितना प्रस्तार दिया जा सकता है, उतना किवता में नहीं। इसी लिए किवता ज्ञान को लेकर नहीं, भाव के लेकर चलती है। भाव — ज्ञान का श्रासव है, उसका रस-रूप है। इसी प्रकार गद्य से लेकर संगीत तक ज्ञान कमशः सूक्ष्म होता जाता है श्रीर संगीत में श्राकर वह सूक्ष्मतम ही नहीं, 'लय' हो जाता है। जय का श्रीभप्राय विलीन श्रथवा संगीत की भाषा में स्वर-मात्र। गद्य का गाढ़ापन काव्य में, काव्य का गाढ़ापन संगीत में तरलतम हो जाता है।

किवता में जब तक भावों का संगीत (रसात्मकता) नहीं रहता, तब तक वह पद्य रहती है; भाव-संगीत लेकर वह पद्य से किवता हो जाती है। श्रीर जब किवता में संगीत ही भाव-भधान हो जाता है, तब वह किवता गायन-मात्र रह जाती है। किवता में संगीत भाव का सहायक रहता है, संगीत में

## सञ्चारिग्री

भाव गीत का। गीतिकाच्य बनता है गायन (संगीत) और किवता (भाव) के योग से। किवता में भाव प्रधान होकर रसोट्रेक करता है; संगीत में स्वर प्रधान होकर! संगीत का रसेट्रेक विशेष चर्णों का विशेष प्रभाव है। उन चर्णों को चिरश्जीव कर देने या स्थायी बना देने के लिए गीत के साथ काच्य का भावात्मक सहयोग अपेदित रहता है।

गीतिकाच्य में स्वर और भाव का यही सहयोग संगठित हो जाता है, संगीत और किवता का एकाकी वन इसमें पूर्णता प्राप्त करता है। गीतिकाच्य में संगीत, काच्य का अनुवर्ती होकर भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, मानो अमात्य होकर सम्राट् से अधिक क्षमताशाली। यदि केवल गायन ही अभीष्ट हो तो निरे स-र-ग-म के सस्वर आलाप से ही जादू विखर सकता है। किन्तु जब हम स-र-ग-म को सार्थक करते हैं तब मानो अनिवार्थ्यत: संगीत के साथ काच्य के। सम्बद्ध करते हैं। गीतिकाच्य संगीत की साथकता की चरम सीमा है।

हमारे यहाँ गीतिकान्य एक विशेष लक्ष्य के लिए प्रस्नवित है। जब वेदान्त के गहन सूत्र अपनी जिंदलता के कारण मनीषियों के ही प्रीतिभोज रह गये, तब ब्रह्मानन्द-स्रास्त्राद के। संसार तक भी पहुँचाने के लिए कथा-प्रवचन का प्रवर्त्तन हुआ। कथा-प्रवचन सरल-सुबोध होते हुए भी उपदेशमय थे। मानव-मन की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि वह जीवन के तत्त्वों के। जितना

स्वतः स्कृतं होकर हृद्यंगम करता है, उतना उपदेश या आदेश से नहीं। उपदेश या आदेश के प्रति उसके मन में श्रद्धा हो सकती है किन्तु उसकी ममता अपने रागात्मक अनुभवों से उपलब्ध रस में अधिक रहती है। इसीलिए कहानी की अपेका किता, प्रवचन की अपेका संकीतंन, ज्ञान की अपेका गान सरसतम होकर उसके मन पर अधिक प्रभाव डालते हैं। जिस ब्रह्मानन्द-आस्वाद के लिए प्रवचन-प्रवर्त्त हुआ था, उसी के लिए संकीत्तंन का भी स्रोत वहा। संकीत्तंन में गीतिकाव्य सचमुच ब्रह्मानन्द-सहोदर बन गया।

#### ६

रिव बाबू ने श्रपनी एक यात्रा-कथा में लिखा है—'श्रॅगरेजी' गान जन-समूह में गाने योग्य है, श्रीर हम लोगों का गान निर्जन एकान्त में।' गीतिकाव्य में भी मानव-जीवन का यही एकान्त चए रहता है। संकीर्त्तन में जब समवेत कएठ से एक गान गुजरित होता है, तब ऐसा लगता है मानो श्रनेक एकान्तों के मौन ने एक स्वर में अपने की निवेदित कर दिया है।

गीतिकान्य मनुष्य के सवजेक्टिव की जगाता है। 'विजन! तुम्हारा श्राज बजे इकतारा'—ंकिव जब श्रपने इस विजन की मंकृत करता है, तब वह गीतिकान्य की स्वर-लहिरयों में समीर की तरह तैरने लगता है। छायावाद की मुक्तक कविताएँ भी एकान्त के इसी तन्मय स्वर से प्राणान्वित हैं।

सभ्वारिणी

गीतिकाव्य का चेत्र यद्यपि संगीतात्मक कविता तक ही सीमित नहीं क्योंकि जहाँ भाव है वहाँ स्वतः संगीत है, किन्तु 'गीति-काञ्य' अपने स्वतन्त्र श्रयं में काञ्य-कला श्रीर संगीत-कला का सं योजक है। इसी लिए वैब्लव कवियों की पदावलियों की तो हम गीतिकाच्य कहते हैं श्रीर श्रुगारिक कवियों के कवित्तः सवैयों के। मुक्तक काव्य मात्र। अँगरेजी में जिसे लीरिक कविता कहते हैं, नि:सन्देह प्रथम-प्रथम वह किसी वाद्य-यन्त्र के स्वर में ख्रुगत हुई होगी खौर जिस रस का संचार उस वाद्यगान से हुआं होगा उसी रस-संचार के कारण सभी सबजेक्टिव कविताएँ लीरि-कल हो गई। इस प्रकार लीरिक कविता भावों के एक विशेष व्यक्तित्व के। सूचित करती है। गेय-गीत (song) उस व्यक्तित्व के। एक विधि-विहित संगीत भी प्रदान करता है। गीतिकाच्य में गेय-गीत इसी प्रकार अन्तर्भुक्त है। जाता है, जिस प्रकार प्रवन्ध काव्य में गीतिकाव्य का भी अन्तर्हित होना सम्भाव्य है।

हमारे यहाँ गीतिकाव्य गेय-गीतों में ही प्रकट हुआ था और उसे 'पद' संज्ञा प्राप्त हुई थी। किन्तु अपने नवीन विस्तार में गीतिकाव्य के अन्तर्गत काव्यमय और संगीतमय दोनों ही प्रकार के काव्य आ जाते हैं। इस प्रकार श्रुंगारिकों और छायावादियों की मुक्तक कविताएँ भी इसमें स्थान पा जाती हैं। हाँ, गीतिकाव्य के स्वरूप-परिचय के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसका भाव-चेत्र प्रवन्ध-काव्य से भिन्न है। लीरिक कविता के वजन पर हमारे यहाँ भी एक शब्द निर्मित है—'वेणु-काव्य'। यह शब्द संस्कृति का सूचक है, क्योंकि जिस नटवर ने वेणु वजाया था, सर्वप्रथम उसी के आराधकों ने हिन्दी-गीतिकाव्य की जन्म दिया।

जैसा कि रिव वाबू ने कहा है—'ग्रॅंगरेजो गान जन-समूह के गाने थे।य है।' कारण, वहाँ जीवन के जिस रंग-मंच पर गान गाया जाता है, उस रंग-मंच का दृश्यपट है दैनिक समाज। हमारे यहाँ उसका दृश्यपट है अनादि प्रकृति। तारागणों के प्रकाश से प्रकाशित रात्रि में और सूर्योज्ज्वल प्रभात में हमारे रंग गाये जाते हैं।

प्राचीन श्रार्थ-सभ्यता की एक धारा भारत में, दूसरी धारा योरप में बही है। भारत में श्रार्थ-सभ्यता श्रपने मौलिक (श्राध्यात्मिक) रूप में है, योरप में परवर्ती (भौतिक) रूप में। दोनों के साहित्य श्रीर समाज में भी सम्यता का यही पार्थक्य है। रिववायू के शब्दों में—'यूरोपियनों के श्राधिभौतिक व्यवहार से उनका संगीत शयः एकमेक हो गया है। उनके नाना प्रकार के जीवन व्यवहारों के समान उनके गायन सम्यन्धी विषय भी नाना प्रकार के हैं, परन्तु हमारे यहाँ यह वात नहीं है। याद हम चाहे जिस विषय के गान वनाकर श्रपनी रागरागिनियों में गाने लग जायँ, तो रागों का प्रयोजन ही नष्ट हो जायगा श्रीर सङ्गीत की दशा हास्यजनक हो जायगी। इसका

#### सञ्चारिणी

कारण यह है कि हमारी राग-रागिनियाँ व्यवहारातीत हैं। नित्य नैमित्तिक व्यवहार उन्हें सार-हीन माछम होते हैं। इसी लिए वें कारण्य अथवा विरक्ति जैसी उदात्त भावनाओं के। जन्म देती हैं। उनका कार्य आत्मा के अव्यक्त, अज्ञेय और दुर्भेद्य रहस्य का चित्र तैयार करना है। इसके प्रतिकृत 'जब-जब यूरोपियन गायन से मनोवृत्तियाँ चंचल हो उठती थीं, तब-तब मैं मन ही मन कहने लगता था, यह सङ्गीत अद्भुत-रस-प्रचुर है, यह जीवन की च्याभंगुरता के। गायन में जमा रहा है!

भारतीय गीतिकाच्य यदि त्राज भी रहस्योन्मुख (रहस्यवादी)
है तो इसका कारण उसकी मौलिक संस्कृति है। त्र्यन्ततः परवर्ती
सभ्यता ने भी अपने साम्राज्य विस्तार के फलस्वरूप इस देश के
सामाजिक जीवन में स्थान बनाया, मानो योरप पुनः अपनी आदि
भूमि में आ बसा। यहीं से वह गया था और यहीं विदेशी
होकर आया! भूलते-भटकते वह गया था, भूलते-भटकते ही
यहाँ आया। इतने दिनों के साहचर्य्य में भारत ने उस प्रत्यागत
के। भी अपनाया; साहित्य, सङ्गीत और समाज ने उसके आदान
के। भी स्वीकार किया।

# कवि का आत्मजगत्

# [ 8 ]

कविता—इस शब्द का नाम मैंने पहले-पहल कराचित् सन् १८ में सुना था। तव, देहाती मदरसे के तीसरे या चौथे दर्जे में पढ़ता था। बालक था। ऐसा जान पड़ता है कि मतुष्य के मन के भीतर भी कोई एक स्प्रिंग होती है, वह उसे छुटपन से ही बड़ी की सूई की तरह उस अभीष्ट की श्रोर उन्मुख रखती है जिस संसार में वह जन्मजात संस्कारों से जाने को होता है। नहीं तो देहात के उस ठेठ वातावरण में जहां कोई साहित्य-समाज न था, कोई कला-रसिक न था, कोई पथ-प्रदर्शक न था, एकाएक कविता की श्रोर मेरा मुकाव हो जाना और किस तरह सम्भव था।

हाँ तो, कविता-शब्द का नाम मैंने पहले-पहल अपने उसी देहाती मदरसे में ही पढ़ा-सुना। वह देहाती मदरसा अब भी उसी तरह चल रहा है, उसके पार्श्व में शोभित वह पुराना वृक्ष आज भी विद्यमान है, जिसकी शाखाओं के पकड़कर अवकाश के समय हम इस तरह मूला करते थे, मानो हमने पिता की ही बौह गह ली हो। शिद्युगण अब भी उसके साथ खेलते होंगे, लेकिन उसे शायद यह याद न होगा कि एक दिन इन्हों-जैसा

१६ २४१

एक श्रीर वालक भी उसके श्रमाथिव श्राकाश में कांवता के हिंडोले में श्रज्ञात भाव से मूल गया है।

तो मेरे उस शैशव में हिन्दी-कविता कहाँ थी ? तब छायावाद तो वहुत दूर की कल्पना था, मैंने व्रजमाषा श्रीर खड़ीबोली का नाम भी न सुना था। मेरे लिए तो बस पद्य, पद्य थे; चाहे व्रजभाषा में रहे हों, छाहे खड़ीबोली में। गद्य श्रीर पद्य का कलात्मक अन्तर क्या है, तब मैं यह नहीं जानता था। कोई बतलानेवाला भी तो न था। वातचीत की तरह सपाटे के साथ, जिस मैटर के। हम शिशुवृद सीधे पढ़ जाते, उसे सममते थे गद्य; श्रीर जिसे पढ़ने में जबान का इन्टरवल देना पड़ता, उसे समभते थे पद्य। अपनी स्कूल-चुक में एक श्रोर मैं पं० प्रताप-नारायण मिश्र की पंक्तियाँ गुनगुनाता था, दूसरी स्रोर वाबू मैथिलीशरण गुप्त की । पं० प्रतापनारायण मिश्र भारतेन्द्र-युग के एक प्रतीक थे तो बाबू मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी-युग के श्रन्यतम प्रतीक। इन दोनों युगों के बीच पं० श्रीधर पाठक श्रपनी व्रजभाषा-मिश्रित खड़ीबोली-द्वारा एक कड़ी वन गये थे।

वचपन में पढ़ी हुई किवताओं-द्वारा मैं जो अतीत का यह चित्र देख रहा हूँ उसमें एक और निर्देश मिलता है, अर्थात् सन् १८ तक आज की खड़ीबोली की कप-रेखा बन देली थी, साथ ही उन कलाकारों का भी उदय हो रहा था जो खड़ीबोली की रूप-रेखा के। श्रापने कला-स्पर्श से बंकिम छटा देने की साधना कर रहे थे। मैंने श्रापने उसी स्कूल-बुक में परिहास-रिसक स्व० पं० बदरीनाथ भट्ट की ये पंक्तियाँ भी पढ़ी थीं—

श्रन्त्यानुप्रास-हीन श्रथवा श्रतुकान्त कविता—

गाजीगर ने लिये देशवले श्राट-दस

ं उन्हें पीसकर घोला एक गिलास में;

सुजनसिंह ये वहीं तमाशा देखते।

श्राज ये पंक्तियाँ मुक्ते पूरी नहीं याद रही हैं, किन्तु इनमें एक पिक त्राज भी ध्यान खींचती है —'त्रम्त्यानुप्रास-हीन त्रयवा श्रतुकान्त कविता'। जान पड़ता है कि जिस समय यह कविता (!) पढ़ी थी, उस समय के पूर्व, खड़ीवोली में श्रतुकान्त कविता का भी श्रीगऐश हो गया था। श्रथोत् , खड़ीबोली खड़ी हो गई थीं श्रीर वह श्रपना श्रंग-सञ्चालन करने जा रही थी; कला की मुरिकयों में उसने श्रपनी पहली श्रंगभंगी श्रतुकान्त कविता से की। कहा जाता है कि अनुकान्त के उद्भावक 'प्रसाद' जी थे। किन्तु 'प्रसाद' के पहिले भी श्रतुकान्त-कविता संस्कृत छन्दों-द्वारा की गई है। प्रसाद की नवीनता यह कि उन्होंने श्रतुकान्त में मात्रिक छन्दों का उपयोग किया। पन्त ने भी 'प्रन्यि' में मात्रिक छन्द के। ही श्रापनाया। इसके वाद गुप्त जी श्रीर 'निराला' जी ने श्रतुकान्त का विशेष उत्कर्ष दिया। गुप्तजी ने घनाचरी छन्द का एक टुकड़ा लेकर मिताचरी नाम से 'मेघनोद-वध' में

प्रयोग किया। निरालाजी ने भी कुछ घनाचरी के ही प्रवाह पर अपने अहुकान्त मुक्तछन्द की रचना की, जिसमें छन्द का निर्देश नियम न होते हुए भी वाक्य-प्रवाह से ही छन्द का निर्देश मिलता है। आगे चलकर सियारामशरणजी और प्रसादजी ने इसी वाक्य-प्रवाह पूर्ण अनुकान्त को अपनाया। प्रसादजी ने अपने 'लहर' में 'पेशोला की प्रतिध्वनि' और 'रूप की छाया' शिर्षक किवताओं में पूर्णतः 'निराला'-शैली का अनुसरण किया, किन्तु सियारामजी ने उससे कुछ भिन्न होकर"।

त्रमुकान्त के बाद खड़ीबोली की किवता ने अपने विकास-कम से, पद-संगीत, शब्द-सौन्दर्य और भाव-व्यक्तना में उन्नति की। इस उन्नति तक पहुँचने में खड़ीबोली की किवता के। न जाने कितना उपहास सहना पड़ा होगा।

एक दिन जैसे व्रजभाषी खड़ीबोली की हँसते थे, उसी प्रकार आगे चलकर खड़ीबोली के पुराने हिमायती ही खड़ीबोली की नवीन सुद्राश्रों, कविता की नवीन कलाभिन्यक्तियों पर हँसने लगे। किन्तु खड़ीबोली अपनी कान्य-दिशा में सुदृढ़ आत्मिनिष्ठा से आगे ही बढ़ती चली गई, निदान हमारी तरुण-पीढ़ी ने उसे छायाबाद के रूप में पाकर उसका स्वागत किया।

[ ર ]

इस समय छायावाद विवाद की उस मिला ल पर है जहाँ पर हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस। कांग्रेस से लिबरलों का भी श्रसन्तेष है, समाजवादियों का भी। एक दल श्रति प्रतिगामी है, दृसरा श्रति-प्रगतिशील। श्राज साहित्य में भी ये प्रतिगामी श्रौर प्रगतिशील शक्तियाँ छायावाद का मृत्य नहीं आँक पातीं।

कांत्रेस के। लिवरलों ने ही जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे खड़ीवोली के। द्विवेदी युग ने। कांग्रेस के भीतर स्वतन्त्रता की आकांका उसी प्रकार जगी, जैसे हमारे काव्य में भावों श्रीर कला की। गांधी-युग की कांग्रेस ने देश के आत्मनिरीक्षण दिया, छायावाद ने खड़ीबोली की कविता का। हिन्दी कविता ने कांत्रेस के उद्देश्यों की भी श्रापनाया। उसने उसके राष्ट्रीय नारों का साथ दिया, चर्चे की गूंज में अपना भी कएठ मिलाया, कय के ताने-वाने में श्रपने लिए भी एक राष्ट्रीय परिधान युन लिया। इस तरह कांग्रेस के साथ हिन्दी-कविता जन-समाज के सम्पर्क में भी ह्या गई, उसमें हाइ-मांस का एक पीड़ित देश भी वील उठा। कविता के भीतर जो स्वाभाविक सहद्यता हो सकती है, उसने इस प्रकार वाह्यजगत के सुख-दृख के। भी स्पर्श करने में ऋपणता नहीं की। इस प्रकार छायावाद वस्तुजगत् में लिवरलों से त्रागे होकर भी समाजवादियों की श्रातिवास्तविकता के समीप भी नहीं। किसी भी पीडन में संवेदना के लिए सन्नद्ध रहकर छायाबाद गृहस्थों की भाँति मुख्यतः श्रपने श्रान्तरिक जगत् में ही मप्र है। हाँ, वस्तुजगत् के लिए वह सहयागी हो सकता है. श्रिधिनायक नहीं -

## सञ्चारिगी

मतुष्य का एक अन्तर्जगत् भी है, जिसे आप अन्तर्लोक या सबजेक्टिव संसार कह सकते हैं। शहीद हो जानेवाले हाड़-मांस के शरीर के भीतर भी एक हृदय रोता-हँसता रहता है जो केवल जन-समाज से ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि से न जाने अपने मन का क्या-क्या उपादान घहण करता है; न जाने किन-किन भावभिक्तियों में सृष्टि की अपने में और अपने की सृष्टि में क्या-क्या अभिव्यक्तियाँ देने की उक्तिएठत रहता है। खादी के परिधान से तो बाह्यशारीर आच्छादित हो सकता है, किन्तु श्रन्तः शरीर (हृदय) न ता देशी कर्घे का वस्त्र ग्रहण कर पाता है न विलायती मिलों का, दोनों ही उसके लिए भारी हैं। आगरे का ताजमहल सुरत्ता के लिए किसी बड़े ग़िलाफ से ढाँका जा सकता है, किन्तु उसके उस सृक्ष्म वायुमग्डल की जिसमें हृदय की साँस उमड़-घुमड़ रही है, हम किस आच्छादन से वेष्टित कर सकते हैं ? वह तो एक और ही संसार है जहाँ की चेतना का कलावरण प्रहण करने में मनुष्य की अपने सीमित समाज से आगे जाकर विधाता की असीम सृष्टि का आभारी होना पड़ता है। कवि जब कहता है-

> रजनी श्रोढ़े जाती थी भिलमिल तारों की जाली

ষ্পথৰা---

वसावें एक नया संसार

जहाँ मपने हों पहरेदार

तब उस संसार के। कघों और मिलों में वाँध रखना सम्भव नहीं। उसे आपको कुछ कन्सेशन देना होगा।

किव ने श्रापके समाज में जन्म लिया है, उसने श्रापसे भाषा पाई है, वह त्रापका त्राभारी होकर इतना कर सकता है कि श्रापकी भाषा में श्रपने जीकी वात कुछ कुछ दुका सके। फिर भी यदि श्राप नहीं वृक्त पाते हैं तो यह कवि का दोप नहीं, बल्कि स्रापके ही भीतर कविता का स्रभाव है। किव तो इतिवृत्त नहीं देता, जिसे कि श्राप सायन्त सुन-समम कर अपने जीवन कं रुटीन वके के। चाछ कर सके। वह तो केवल संकेत देता है। श्रापन उसे जो भाषा दी है वह उसके लिए श्रपर्थ्याप्त है। श्राप दृश्यजगत् के लिए श्रपनी भाषा का भले ही पूर्ण बना लें किन्तु श्रदृश्य जगत् के लिए वह सदैव अपूर्ण रहेगी। अपनी भाषा से आप विज्ञान की पूर्णता दे सकते हैं, किन्तु जिसकी पूर्णता की सीमा नहीं है, जो असीम श्रौर श्रनुभव-जन्य है, उस श्रव्यक्त की व्यक्त होने के लिए कभी भी पूर्ण भाषा नहीं प्राप्त हे। सकती । उसे संकेतों से ही सममना होगा, उसके लिए स्वयं भी कवि होना पड़ेगा।

एक शिशु पृथ्वी पर आता है. वह सर्वथा नृतन अतिथि यहाँ आने से पहिले अपना भी एक संसार लेकर आता है. वह बुद्ध

कहना चाहता है-कह नहीं पाता, वह फिलक कर, कलप कर रह जाता है। त्राप इतने सयाने होने पर भी उसके त्रभिप्राय के। प्रह्म नहीं कर पाते, फिर भी उस पर न्योछावर हो-हो जाते हैं। त्र्यापका मुग्ध-मूक हृद्य भीतर ही भीतर उसके श्रभिप्राय की बहुए। करता है। वह अभिष्राय क्या है, आपकी भाषा उसे कह नहीं पाती, फिर भी आपकी निर्वाक् मूकता में एक रस बरस जाता है, स्त्राप विल-बिल जाते हैं। वही शिशु धीरे-धीरे वड़ा होता है। आप कहते हैं-मेरा लहा अब सयाना हो गया! क्योंकि, वह आपकी भाषा में बोलने लगा है, आप उसकी बातें सममने लगे हैं। किन्तु आपका लहा अपना जी अज्ञात संसार छोड़ आया है, उपवन के फुलों की तरह न जाने कितने भावों का वर्लिदान चढ़ा श्राया है, उसके उस संसार से, उसके उस भाव-जगत् से श्राप तो अपरिचित ही रह गये, साथ ही वह भी रिक्त हो गया है। छायावाद का कवि उसी शिशु-सी मुकता श्रीर रिक्तता के। श्रापकी भाषा में वाणी श्रीर रस देने का प्रयत्न करता है। वह आपकी दुनिया में आकर भी अपनी दुनिया के। भूल न सका। कभी कभी वह सोलहों आना आपकी भापा में ही त्रापके देश-प्रेम, ब्रापके त्रछूतोद्धार, ब्रापके खादी-प्रचार तथा श्रापके नाना राजनीतिक श्रीर सामाजिक श्रसन्तोपें के स्वर में स्वर भी मिला देता है, तब ज्ञाप उसकी इन मैटर-ज्ञॉक-्फैक्ट वातों के। समम लेते हैं। किन्तु जब वह श्रापकी दुनिया

कवि का श्रात्मजगत्

से जरा विशास लेकर अपने एकान्त में, अपने तन्मय चर्णों में, कुछ गाता है तब आप उसे सममने में अनुदार क्यों हो जाते हैं ? भूल क्यों जाते हैं कि उसकी अपनी भी व्यथा-कथा है; वह कारा यन्त्र नहीं, विस्क यन्त्रणा-विद्ग्ध एक प्राणी भी है। श्राह, उसके सवजेकिटव संसार के मुख-दुख को कौन ग्रहण करेगा ? उसके घायल हृदय के। कैं।न सहलायेगा ? मीरा ने तो त्राकुल-ज्याकुल होकर कह दिया था —

दरद की मारी वन-वन डोलूँ

वैद मिला नहिं कीय;

भीरा की तब पीर मिटेगी होय। वैद संवितया

## प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व

प्रभात में देखते हैं—पूरब से प्रकाश का एक गोला निक-लता है, चिड़ियाँ चहचहा उठती हैं, कृषक हल जोतने लगते हैं। किर ? पश्चिम में वह गोला धीरे-धीरे डूब जाता है, श्रॅंधेरा हो जाता है, चिड़ियाँ बसेरों में लौट पड़ती हैं, कृषक बैलों के। साथ लिये हलों के। कन्धे पर रखे हुए अपनी-अपनी मोपिड़ियों के। चल देते हैं।

यदि किसी रचना में इतनी ही बात लिख दी जाय तो वह किवता नहीं, कोरी तुकथन्दी बन जाएगी। किवता और तुकथन्दी में अन्तर यह है कि हम संसार में जो कुछ देखते हैं, तुकथन्दी उसका वर्णन भूगोल की तरह कर देती है। इस तरह का वर्णन तो स्कूल के मास्टर साहब भी भली भाँति कर सकते हैं। तो क्या वे भी किव कहलाएँ गे? नहीं, किव तो उसे कहते हैं जो कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के। अपनी ही तरह सुखदुख-पूर्ण समक्षे, अपनी ही तरह उनमें भी हास और अशु देखे; अपनी ही तरह सृष्टि की प्रत्येक लीला में जीवन का अनुभव करे, क्योंकि सब में एक ही परमचेतन (परमातमा) की ज्योति छिपी हुई है। वही परमचेतन इस सृष्टि का नियन्ता

## प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व

है; यह सृष्टि ही उसकी कविता है। हमारं यहाँ उस प्रमचेतन के लिए कहा गया है-

क्विमेनीपी परिभृः स्वयंभृः

अर्थात् वही मनीपी, न्यापक, स्वयम् और कवि है। हमारा कवि, संसार में उसी कविर्मनीपी का प्रतिनिधि है।

इसी लिए वह जड़-चेतन में छिपी हुई उस एक ही प्रमचेतन की वोति की पहिचान कर उसके साथ अपनी आत्मा की ज्योति का सम्मिलन करा देता है। तब, उसे यह साग संमार एक ही प्रकाश में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। कमल की पंखुड़िया की तरह भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हुए भी, वह इम सम्पूर्ण विश्व के सिंचदानन्द-पद्महत्प में एक ही परिपूर्ण शतदल की तरह

विला हुआ देखता है। वह जब प्रभात में बालारुण के। उदय होते हुए देखता है तब उसे ऐसा जान पड़ता है. मानो वह भी

जैसे प्रभात में जग कर हम अपने अपने कर्म पथ पर चल उसी की तरह धीरे-घीरे बहित ही रहा है। पड़ते हैं, उसी भौति सूर्ण भी सुनहत्ते रथ पर बैठकर ग्रपने

कर्म्मचेत्र की त्रीर वढ़ा जा रहा है।

किव को भूगोल ग्रीर खगोल में केई भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती। दोनों ही स्थानों में वह एक ही जीवन चक्र के। हुमते हुए देखता है, उसे ऐसा जान पड़ता है कि एक ही सृत्रधार (परमात्मा) की उँगलियों के संकेत पर प्रकृति भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा एक ही महानाटक खेल रही है। इसी दृष्टि से, किन जब किसी उपनन में एक खिले हुए गुलान का देखता है, तो वह साधारण लोगों की तरह केवल यह नहीं देखता कि वह एक फूल मात्र है, बित्क, वह तो उस प्यारे फूल का भी हमारी-तुम्हारी तरह ही एक सजीन प्राणी सममता है। जैसे हम श्रपनी माँ की केमल रनेह-गोद में हॅसते-खेलते हैं, वैसे ही वह भी प्रकृति की सरल गोद में हॅसता-खेलता श्रीर लहराता है। उसका सैलानी साथी पनन, उसे दृर-दूर देशों की श्रनाखी-श्रनोखी वातें सुनाता है, जिन्हें सुनकर कभी तो वह विस्मित श्रीर स्तव्ध हो जाता है श्रीर कभी श्रानन्द से विह्वल होकर थिरकने लगता है।

तुम कहोगे - भला यह कैंसे संभव है! हमारी जैसी वहाँ चेतना कहाँ ?

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम लोग मुनियाँ (मुन्नी) के पास चलें। वह देखों, ऋपनी गुड़िया के साथ किस तरह हिलमिलकर खेल रही है, किस तरह घुलमिलकर हैंस-वोल रही है।

रात में जब सब लोग साने लगते हैं, तब मुनियाँ भी श्रपनी प्यारी गुड़िया का दूध-भात खिलाकर सुला देती है श्रीर श्रपने नन्हें-नन्हें हाथों से कामल-कामल थपकियाँ दे-देकर कहती है— हो जा, मेली लानी, हो जा!

श्राश्रो, हम मुनिया से पृष्ठें तो सही—वहिन, तुम्हारी गुड़िया तो बोलती ही नहीं, फिर तुम कैसे उससे वातें करती हो ?

लो, वह तो हमारी जिज्ञासा सुनकर वह श्राश्चर्य से हमारी श्रोर देखने लगी। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी प्यारी गुड़िया उसी की तरह सजीव नहीं। जैसे वह श्रपनी माँ की मुनिया है, वैसे ही उसकी गुड़िया भी तो उसकी मुनिया है!

वात यह है कि मुनिया ने अपने प्राणों को गुड़िया में भी ढाल दिया है, इसी लिए वह न वोलते हुए भी मुनिया से वातें करती है। मुनिया उस बातचीत की भाषा के सममती है, क्योंकि उसी ने तो उसमें प्राण डाला है। इसी तरह कि भी, पुष्पों में, वृत्तों में, लहरों में, तारों में, सूर्य्य में, राशि में, सबमें अपने प्राणों के ढाल देता है और वे सब के सब उसके लिए उसी की तरह सजीव हो उठते हैं। जैसे पारस लोहे के सोना कर देता है, बैसे ही किव की सजीवता जड़ के भी चेतन कर देती है।

त्राखिर इस नई सृष्टि श्रौर नई भाषा का उद्देश्य ?— इसके उत्तर में मैं पूछता हूँ—भाई, जिस मुहल्ले में तुम रहते हो, वहाँ यदि तुम्हारे बहुत से गहरे साथी वन जायें तो तुम्हें क्या ख़ुशी न होगी ? उन श्रभिन्न साथियों के वीच हैंसते-खेलते, वात की बात में दिन ऐसे बीतते जायँगे कि तुम प्रति दिन अपने जीवन के। बहुत बहुत प्यार करने लगोगे। तुम चाहोगे, अहा, एक-एक दिन हजार-हजार वर्षों -जैसे लम्बे हो जायँ। इसी लिए श्रोर इसी भाँति, किन भी सम्पूर्ण सृष्टि के साथ भित्रता जोड़ लेना चाहता है—सब के साथ वह हँसता बोलता है, सब के साथ वह रोता-गाता है।

वन्धु, जब तुम हँसते हो, तब तुम्हारा साथी भी हँसता है। जब तुम रोते हो तब तुम्हारा साथी भी रोने लगता है। तुम्हारे मब साथी तुम्हारी ही सजीवता के कारण तुम्हारे हँसने-रोने की प्रतिध्वनि देते हैं। यद तुम निर्जीव होते तो उनके भीतर से प्रतिध्वनि नहीं निकलती। तुम सजीव प्राणी हो, इसी लिए जंगल का सुनसान सन्नाटा भी तुम्हारी वातों की प्रतिध्वनि देता है। इसी तरह, किव भी सृष्टि की जिन-जिन जड़-चेतन वस्तुओं से अपनी मित्रता जोड़ता है, वे सब उसी की सजीवता से सुस्यन्दित होकर, उसके ही हृदय की प्रतिध्विन सुनाते हैं एवं उसके ही-जैसे सहृदय वन जाते हैं।

इसी मित्रता के कारण किव, प्रकृति की प्रत्येक दिशा में अपने ही जैसे जीवन की भलक देखता है। सृष्टि की मृक वस्तुत्रों को भी अपने ही जैसा हिलता-डुलता प्राणी समभता है। क्या यह कोई अच्छी वात नहीं है ?

हाँ तो, किव श्रखिल सृष्टि के साथ जितनी ही श्रधिक श्रात्मीयता जोड़ता है, उसकी किवता उतनी ही सुख-शान्ति-पूर्ण एवं श्राध्यात्मिक वन जाती है। हम भरत खंड के निवासी हैं, हमारे कुछ श्रपने कवित्वपूर्ण विश्वास हैं, उन्हीं विश्वासों के कारण हमने श्रासेतु-हिमाचल प्रकृति के श्रव्यल में ही श्रपने तीर्थस्थल बनाये हैं। हमें वहाँ शीतलता मिलती है, शान्ति मिलती है, सान्त्वना मिलती है।

प्रश्नित के मुकाबिले खाज स्वार्थों के। जो प्रधानता मिल गई है, और मनुष्य प्रश्नित से विच्छिन्न होकर नगर-नगर में जो मिल और फैक्टरियाँ खोलता जा रहा है, इसका कारण है विज्ञान वाद। विज्ञान के। प्रश्नित-विजयी होने का दावा है इसी लिए राष्ट्र-रक्षा के नाम पर वह जंगल-का-जंगल काट कर उन्हें लड़ाई का मैदान भी बना सकता है और मनुष्य के नाम पर मनुष्य के ही रक्ष से प्रश्नी के। सींचकर ख्रन्तर्राष्ट्रीय रात्रु ता का कँटीला माड़ भी उगा सकता है। इस प्रकार तो प्रश्नित ही नहीं, मनुष्य भी अपदार्थ हेगता जा रहा है, प्रधान हो गया है यन्त्रवाद। यहाँ तक कि मनुष्य भी यन्त्रों के बनने लगे हैं। किव जब प्रश्नित के साथ ख्रात्मीयता जोड़ने लगता है, तब वह इसी यन्त्रवाद के प्रतिकृत मानो मानवी चेतना को अप्रसर करता है।

काव्य-जगत् में प्रकृति भी हमारी पाग्विगरिक है, हमारी वाटिका के खग-मृग, पुष्प-पवन श्रीर छाया-प्रकाश के निखिल रूप में। मनुष्य के जीवन में काव्य है, संगीत हे, सोन्द्र्य है।

## सञ्चारिग्गी

प्रकृति में भी यह सब कुछ है, इसी लिए विश्वजीवन के साथ उसका ऐक्य है, पारिवारिक सौख्य है। किव पन्त ने श्रमजीवी मानव को प्रकृति के सान्निध्य में जिस चित्र-चारुता से उपस्थित किया है, वह इस यन्त्रवादी जड़्युग में मतुष्य और प्रकृति के स्तेह-सहयोग का सहज स्त्रभाविक निदर्शन है—

वीं का भुत्पुट सन्ध्या का भुटपुट, हैं चहक रहीं चिडिया टी-वी-टी-इट्-टुट्!

> वे ढाल-ढाल कर उर श्रपने हैं वरसा रहीं मधुर सपने श्रम-जर्ज्जर विधुर चराचर पर गा गीत स्नेह-वेदना-सने!

ये नाप रहे निज घर का मग कुछ श्रमजीवी डगमग डग, भारी है जीवन भारी पग!!

> थ्रा:, गा-गा शत-शत सहृदय खग, सन्ध्या विखरा निज स्वर्ण सुमग, श्री' गन्ध-पवन भल मन्द व्यजन

प्रकृति का काच्यमय व्यक्तित्व

भर रहे नया इनमें जीवन, ढीली हैं जिनकी रग-रग! 'युगान्त'

यों ही अनेक प्रकार से —

यह लौकिक औं प्राकृतिक कला यह काव्य ग्रलौकिक चंदा चला ग्रा रहा,—सृष्टि के साथ पला !

इसे संसार का कोई भी रियलियम, कोई भी विज्ञान मिटा नहीं सकता, जब तक पृथ्वी पर किव ज्ञामक प्राणी शेष है।

कविवर रवीन्द्रनाथ के शब्दों में काव्य पढ़ने के समय भी यदि हिसाव का खाता आगे खोल कर रखना पड़ता हो और वस्ल क्या हुआ, इस बात का निश्चय उसी समय कर लिया जाता हो तो मैं यह स्वीकार करूँगा कि 'मेयदूत' से एक तथ्य पाकर हम आनिन्दत हुए हैं। वह यह कि उस समय भी मनुष्य थे और उस समय भी आपाढ़ का प्रथम दिन नियमित समय पर आता था।